## सूची ॐ•४

|   |                |     |     | पृष्ठसेख्या |
|---|----------------|-----|-----|-------------|
| १ | राजा हरदौल     |     | ••• | १           |
|   | रानी सारन्धा   | ••• | ••• | १५          |
| Ę | मयीदाकी वेदी   |     | ••• | ३२          |
|   | पापका अग्निकुण |     | ••• | ४८          |
|   | जुगुनुकी चमक   |     | ••• | ५९          |
|   | घोखा           |     | ••• | ७०          |
|   | अमावास्याकी र  | ात  | ••• | ७२          |
|   | ममता           | ••• | ••• | ८९          |
| ९ | पछतावा         | ••• | *** | १०३         |



## नव-निधि

## राजा हरदौल

चुन्देलखण्डमें ओरछा पुराना राज्य है। इसके राजा चुन्देले हैं। इस कुन्देलोंने पहाड़ोंकी घाटियोंमें अपना जीवन विताया है। एक समय ओरलेके राजा जुसारसिंह ये। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान् थे। शाहजहाँ उस समय दिछीके बादशाह थे। जब खाँजहाँ छोदीने बलवा किया और वह शाही मुल्कको लूटता-पाटता ओरछेकी ओर आ निकला, तब राजा जुसार-सिंहने उससे मोरचा लिया। राजांके इस कामसे गुणमाही शाहजहाँ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरन्त ही राजांको दिन्तिनका शासन-भार सींपा। उस दिन ओरछेमें बड़ा आनन्द मनाया गया। शाही दूत रिज्ञात और सनद लेकर राजांके पास आया। जुसारसिंहको बढ़े बढ़े काम करनेका अवसर मिला। सफरकी तैयारियाँ होने लगी, तब राजांने अपने छोटे माई हरदौल-सिंहको बुलांकर करा, "भैया, मैं तो जाता हूँ। अब यह राज-पाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जीसे प्यार करना। न्याय ही राजांका सबसे बढ़ा सहायक है। न्यायकी गढीमें कोई शत्रु नहीं हुस सकता, चाहे वह रावणकी सेना या इन्द्रका बल लेकर आवे। पर न्याय वही सचा है, जिसे प्रजा मी न्याय समझे। तुम्हारा काम फेवल न्याय ही करना न होगा, बल्कि प्रजाको

मनका भी राजा हो गया, जो मुल्क और मालपर राज करनेसे भी कठिन है। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। उधर दक्खनमें जुझारसिंहने अपने प्रयन्धसे चारों ओर शाही दबदवा जमा दिया, इधर ओरछेमें हरदौलने प्रजापर मोहन-मन्त्र फूँक दिया।

२

फाल्गुनका महीना या, अबीर और गुलालसे जमीन लाल हो रही थी। कामदेवका प्रभाव लोगोंको भड़का रहा था। रवीने खेतोंमें सुनहला फर्श बिछा रक्खा था और खिलहानोंमें सुनहले महल उठा दिये थे। सन्तोष इस सुनहले फर्शपर इठलाता फिरता था और निश्चिन्तता इस सुनहले महलमें तानें अलाप रही थी। इन्हीं दिनों दिल्लीका नामवर फ़ेकैत कादिर खाँ ओरछे आया। वड़े वड़े पहलवान उसका लोहा मान गये थे। दिल्लीसे ओरछे तक सैकड़ों मर्दानगीके मदसे मतवाले उसके सामने आये, पर कोई उससे जीत न सका। उससे लड़ना भाग्यसे नहीं, बल्कि मौतते लड़ना था। वह किसी इनामका भुखा न था, जैसा ही दिलका दिलेर था, वैसा ही मनका राजा था। ठीक होलीके दिन उसने धूमधामसे ओरछेमें सूचना दी कि ".खुदाका शेर दिछीका कादिरखाँ ओरछे आ पहुँचा है। जिसे अपनी जान मारी हो, आकर अपने भाग्यका निपटारा कर है। " ओरछेके यहे बहे बुन्देले सुग्मा यह धमण्ड-भरी वाणी सुनकर गरम हो उठे। फाग और डफकी तानके वदले ढोलकी वीर-ध्वनि सुनाई देने लगी। हरदौलका अखाड़ा ओरछेके पहलवानों और फेकेतोंका सबसे बड़ा अड़ा या। सन्च्याको यहाँ नारे शहरके स्रमा जमा हुए। कालदेव और भालदेव वुन्देलोंकी नाक थे, सैकडों मैदान मारे हुए। यही दोनों पहलवान कादिरखाँका धमण्ड चूर करनेके लिए गये।

दूसरे दिन किलेके सामने तालायके किनारे वहें मैदानमें ओरछेके होटे-वहें सभी जमा हुए। कैसे कैसे सजीले अल्येले जवान थे,—िसरपर खुशरग बॉकी पगटी, माथेपर चन्दनका तिलक, ऑंप्पोमें मर्दानगीका सरूर, कमरोमें तलवार। और कैसे दैमे यूढ़े थे,—तनी हुई मूँहों, खादी पर तिरहीं पगड़ी, कानोंसे बँधी हुई दाढियाँ, देखनेमें तो बूढ़े पर काममें जवान, किसीको वुछ न समझनेवाल। उनकी मर्दाना चाल-ढाल नौजवानोंको लजाती थी। हर-एकके मुँदसे वीरताकी चार्ते निकल रही थी। नौजवान कहते थे—देरों, अपने त्यायका विश्वाम मी दिलाना होगा। और मैं तुम्हें क्या समझाँक, तुम स्वय समझदार हो। "

यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और हरदीलसिंहके सिरपर रख दी। हरदील रोता हुआ उनके पैरोने लिपट गया। इसके बाद राजा अपनी रानीसे बिदा होनेके लिए रनवास आये। रानी दरवाजेपर खड़ी रो रही थीं। उन्हें देखते ही पैरोंपर गिर पड़ी। जुझारसिंहने उठाकर उसे छानीते लगाना और कहा, "प्यारी, यह रोनेका सयय नहीं है। बुन्देलोंकी न्नियाँ ऐने अवसरोंपर रोया नहीं करतीं। ईश्वरने चाहा, तो हमन्त्रम जल्द मिलेंगे। मुझपर ऐसी ही प्रीति रखना। मेंने राजपाट हरदोलको मौंना है वह अभी लडका है। उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी मलाहोंने उसकी मत्द करती रहना।"

रानीकी जवान वन्द हो गई। वह अपने मनमें कहने लगी, हाय, यह कहते हैं, बुन्देलोंकी स्त्रियां ऐसे अवसरोंपर रोया नहीं करतीं ! शायद उनके हृदय नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें प्रेम नहीं होता ! ' रानी कलेंजे-पर पन्थर रखकर ऑस् पी गई और हाय जोड़कर राजाकी ओर मुसकुराती हुई देखने लगी। पर क्या वह मुसकुराहट थी ? जिस तरह ॲधेरे मैदानमें मगालकी रोशनी ॲधेरेको और भी अथाह कर देती है; उसी तरह रानीकी मुसकुराहट उसके मनके अथाह दु:खको और भी प्रकट कर रही थी।

जुझारसिंहके चले जानेके वाद हरदौलसिंह राज करने लगा। योडे हो दिनों में उसके न्याय और प्रजा-वात्सल्यने प्रजाका मन हर लिया। लोग जुझारसिंहको भूल गये। जुझारसिंहके शत्रु भी थे और मित्र भी। पर हरदौ लिसिंहका कोई शत्रु न था, सब मित्र ही थे। वह ऐसा इसमुख और मधुर-भापी था कि उससे जो दो वातें कर लेता, वही जीवन-भर उसका भक्त बना रहता। राज-भरमें ऐसा कोई न था जो उसके पासतक न पहुँच सकता हो। रात-दिन उसके दरवारका फाटक सबके लिए खुला रहता था। ओरलेको कभी ऐसा सर्विषय राजा नसीव न हुआ था। वह उदार था, न्यायी था, विद्या और गुणका ब्राहक था। पर सबसे वड़ा गुण जो उसमें था वह उसकी वीरता थी। उसका यह गुण हद दर्जेको पहुँच गया था। जिस जातिके जीवनका अवलम्ब तलवारपर है, वह अपने राजाके किसी गुणपर हतना नहीं रीझती जितना उसकी वीरतापर। हरदौल अपने गुणोंसे अपनी प्रजाके



आज ओरछेकी लाज रहती है या नहीं। पर बूढे कहते—ओरछेकी हार कभी नहीं हुई और न होगी। वीरोंका यह जोग देखकर राजा हरदी लने बड़े जोरसे कह दिया, " ख्वग्दार, वुन्देलोंकी लाज रहे या न रहे, पर उनकी प्रतिष्ठामें वल न पड़ने पावे। यदि किसीने औरोंको यह कहनेका अवसर दिया कि ओरछेवाले तलवारसे न जीत सके तो घाँघली कर बैठे, वह अपनेको जातिका शत्रु समझे।"

सर्य निकल आया था। एकाएक नगाडेपर चीव पड़ी और आजा तथा भयने लोगोंके मनको उछालकर मुँहतक पहुँचा दिया। कालदेव और कादिरखॉ दोनों लगोट कसे शेरोंकी तरह अखाड़ेमें उतरे और गले मिल गये। तब दोनों तरफ्ते तलवारें निकलीं और दोनोंके बगलोंने चली गई। फिर बादलके दो टुकडोंसे विजलियाँ निकलने लगी। पूरे तीन घण्टेतक यही मालूम होता रहा कि दो अगारे हैं। हजारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और मैदानमें आधी रातका-सा सन्नाटा छाया था। हॉ, जब कभी कालदेव कोई गिरहदार हाथ चलाता या कोई पेचदार वार बचा जाता, तो लोगोंकी गर्दनें आप ही आप उठ जातीं, पर किसीके मुँहसे एक शब्द मी नहीं निकलता या। अखाडेके अन्दर तलवारोंकी खींच-तान थी, पर देखने-वालोंके लिए अखाइसे वाहर मैदानमें इससे भी बढकर तमाशा था। वार बार जातीय प्रतिष्ठाके विचारसे मनके भावोंको रोकना और प्रसन्नता या दुःखका शब्द मुँहसे बाहर न निकलने देना तलवारोंके वार बचानेसे अधिक कठिन काम था। एकाएक कादिरलॉ 'अल्लाहो अकवर ' चिल्लाया, मार्नो वादल गरज उठा और उसके गरजते ही कालदेवके सिरपर विजली गिर पड़ी।

कालदेवके गिरते ही बुन्देलोंको सब न रहा। हर एक चेहरेपर निर्वल कोध और कुचले हुए धमण्डकी तसवीर खिच गई। हजारों आदमी जोशमें आकर अखाड़ेपर दौढे, पर हरदौलने कहा—ख़बरदार! अब कोई आगे न बढे। इस आवाज़ने पैरोंके साथ जंजीरका काम किया। दर्शकोंको रोककर जब वे अखाड़ेमें गये और कालदेवको देखा, तो ऑखोंमें ऑस् भर आये। जखमी शेर जमीनपर पड़ा तहप रहा था। उसके जीवनकी तरह उसकी तलवारके दो दुकड़े हो गये थे।

आजका दिन बीता, रात आई। पर वुन्देलोंकी ऑखोंमें नींद कहाँ।

कुलीना—क्या भालदेव मारा गया ? हरदौल—नहीं, जानसे तो नहीं, पर हार हो गई।

कुलीना-तो अव क्या करना होगा ?

हरदौल—में स्वय इसी सोचमें हूँ। आजतक ओरछेको कमी नीचा न देखना पड़ा था। हमारे पास धन न था; पर अपनी वीरताके सामने हम राज और धनको कोई चीज़ नहीं समझते थे। अब हम किस मुँहसे अपनी वीरताका धमण्ड करेंगे !—ओरछेकी और बुंदेलोंकी लाज अब जाती है।

कुलीना-क्या अव कोई आस नहीं है ?

हरदौल—हमारे पहलवानोंमें वैसा कोई नहीं है जो उसने वाजी ले जाय मालदेवकी हारने बुंदेलोंकी हिम्मत तोड दी है। आज सारे शहरमें शोक छाया हुआ है। सैकड़ों घरोंमें आग नहीं जली। चिराग रोशन नहीं हुआ। हमारे देश और जातिकी वह चीज़ जिससे हमारा मान था अव अन्तिम साँस ले रही है। मालदेव हमारा उस्ताद था। उसके हार चुकनेके वाद मेरा मैदानमें आना धृष्ठता है, पर बुंदेलोंकी साख जाती है तो मेरा किर मी उसके साथ जायगा। कादिरलॉ वेशक अपने हुनरमें एक ही है, पर हमारा मालदेव कभी उससे कम नहीं। उसकी तल्वार यदि मालदेवके हायमें होती तो मैदान जरूर उसके हाथ रहता। ओरछेमें केवल एक तल्वार है जो कादिरलॉकी तल्वारका मुंह मोड सकती है। वह भैय्याकी तल्वार है। अगर तुम ओरछेकी नाक रखना चाहती हो, तो उसे मुझे दे दो। यह हमारी अन्तिम चेष्टा होगी। यदि इस वार भी हार हुई तो ओरछेका नाम सदैवके लिए इव जायगा!

कुलीना सोचने लगी, तलवार इनको दूँ या न दूँ। राजा रोक गये हैं। उनकी आज्ञा थी कि किसी दूसरेकी परछाहीं भी उसपर न पड़ने पावे। क्या ऐसी दशामें में उनकी आज्ञाका उल्लंघन करूँ, तो वे नाराज होंगे ? कभी नहीं। जब वे सुनेंगे कि मैंने कैसे कठिन समयमें तलवार निकाली है, तो उन्हें सची प्रसन्तता होगी। बुदेलोंकी आन किसको इतनी प्यारी है ? उनसे ज्यादा ओरछेकी भलाई चाहनेवाला कौन होगा ? इस समय उनकी आज्ञाका उल्लंघन करना ही आज्ञा मानना है। यह सोचकर कुलीनाने तलवार हरदीलको दे दी।

स्वेरा होते ही यह खबर फैल गई कि राजा हरदौल क़ादिरखाँसे

बेचैन करती रही। आइ ओरछा! वह दिन कव आवेगा कि फिर तेरे दर्शन होंगे! राजा मंजिलें मारते चले आते थे, न भूख थी, न प्यास, ओरछेवालोंकी मुहब्बत खींचे लिये आती थी। यहाँतक कि ओरछेके जंगलोंमें आ पहुँचे । सायके आदमी पीछे छूट गये । दोपहरका समय या । धूप तेज थी। वे घोड़ते उतरे और एक पेडकी छाँहमें जा बैठे। माग्यवश आज हरदौल भी जीतकी खुशीमें शिकार खेलने निकले थे। सैकड़ों बुन्देला सरदार उनके साय ये। सब अभिमानके नशेमें चूर थे। उन्होंने राजा जुझारसिंहको अकेले बैठे देखा, पर वे अपने घमण्डमें इतने डूवे हुए ये कि इनके पासतक न आये। समझा कोई यात्री होगा। हरदौलकी आँखोंने मी घोला खाया । वे घोडेपर सवार अकडते हुए जुझारसिंहके सामने आये और पूछना चाहते ये कि तुम कौन हो कि भाईते ऑख मिल गई। पहचानते ही घोड़ेसे कुद पड़े और उनको प्रणाम किया। राजाने भी उठकर हरदौलको छातीसे लगा लिया। पर उस छातीमें अब भाईकी मुहब्बत न थी। मुहब्ब-तकी जगह ईर्घ्याने घेर ली थी, और वह केवल इसीलिए कि हरदौल दूरते नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा, उसके सवारोंने दूरहीसे उनकी अम्यर्थना न की। सन्ध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुँचे। राजाके छौटनेका समाचार पाते ही नगरमें प्रसन्नताकी दुंदुभी वजने लगी। हर जगह आनन्दोत्सव होने लगा और तुरताफ़रती सारा शहर जगमगा उठा ।

आज रानी कुछीनाने अपने हार्यों भोजन बनाया। नौ बजे होंगे। छींद्वीने आकर कहा—महाराज, भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने गये। छोनेके थालमें राजाके लिए भोजन परोसा गया और चॉदीके थालमें हरदौलके लिए। कुछीनाने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे थे, और स्वय ही सामने लाई थी, पर दिनोंका चक्र कहो, या भाग्यके दुर्दिन, उसने भूलसे सोनेका थाल हरदौलके आगे रख दिया और चॉदीका राजाके सामने। हरदौलने कुछ ध्यान न दिया। वह वर्ष-भरसे सोनेके थालमें खाते खाते उसका आदी हो गया था, पर जुझारसिंह तलमला गये। जवानसे कुछ न बोले, पर तीवर वदल गये और मुंह लाल हो गया। रानीकी तरफ घर कर देखा और भोजन करने लगे, पर प्राप्त विष माल्यम होता था। दो-चार प्राप्त खाकर उठ आये। रानी उनके तीवर देखकर डर गई। आज कैसे भसे उसने मोजन बनाया था, कितनी प्रतीक्षाके बाद यह शुभ दिन आया

भेष बनाकर रानी शीशमहलकी ओर चली। पैर आगे बढते थे, पर मन पीछे हटा जाता था। दरवाजेतक आई; पर मीतर पैर न रख सकी। दिल घडने लगा। ऐसा जान पड़ा मानों उसके पैर थर्रा रहे हैं। राजा जुझारविंह बीले, "कीन है!—कुलीना! मीतर क्यों नहीं आ जाती!"

कुलीनाने जी कडा करके कहा—महाराज, कैसे आर्जे ? मैं अपनी जगह कोधको वैठा पाती हूं।

राजा—यह क्यों नहीं कहती कि मन दोपी है, इसलिए ऑसें नहीं मिलाने देता ?

कुलीना—निस्मन्देह मुझसे अपराघ हुआ है, पर एक अवला आपते क्षमाका दान माँगती है।

राजा-इसका प्रायश्चित्त करना होगा।

कुलीना—क्यों कर १

राजा-हरदौलके खूनसे।

कुलीना सिरसे पैरतक कॉप गई। वोली—क्या इसलिए कि आज मेरी भूलसे ज्योनारके थालोंमें उलट-फेर हो गया ?

राजा---नहीं, इसलिए कि तुम्हारे प्रेममें हरदौलने उलट-फेर कर दिया!

जैसे आगकी ऑचसे लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानीका मुँह लाल हो गया। कोधकी अग्नि सद्भावोंको भत्म कर देती है, प्रेम और प्रतिष्ठा, दया और न्याय, सब जलके राख हो जाते हैं। एक मिनटतक रानीको ऐसा माल्म हुआ, मानों दिल और दिमाग दोनों खौल रहे हैं। पर उसने आत्म-दमनकी अन्तिम चेष्टासे अपनेको संभाला, केवल इतना बोली—हरदौलकों में अपना लडका और माई समझती हूं।

राजा उट वैठे और कुछ नमं स्वरसे बोले—नहीं, हरदौल लड़का नहीं है, लड़का में हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना, मुझे तुमते ऐसी आशा न थी। मुझे तुम्हारे ऊपर घमंड था। में समझता था, चाँद-सूर्य टल सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता। पर आज मुझे माल्म हुआ कि वह मेरा लड़कपन था। वड़ोंने सच कहा है कि, स्त्रीका प्रेम पानीकी घार है, जिस ओर ढाल पाता है, उघर ही वह जाता है। सोना ज्यादा गर्म होकर पिघल जाता है।

अविकार और मान नहीं देखा जाता, तो क्यों साफ साफ ऐसा नहीं कहते ! क्यों मरदोंकी लड़ाई नहीं लड़ते । क्यों स्वयं अपने हायसे उसका सिर नहीं काटते और मुझसे वह काम करनेको कहते हो ? तुम खूद जानते हो, मैं नहीं कर सकती। यदि मुझते तुम्हारा की उकता गया है, यदि में तुम्हारी जानकी जजाल हो गई हूं, तो मुझे काशी या मधुरा मेज दो। मैं बेखटके वही जाऊँगी। पर ईश्वरके लिए मेरे सिर इतना वड़ा कलंक न लगने दो। पर मै जीवित ही क्यों रहूं ! मेरे लिए अव जीवनमें कोई मुख नही है। अव मेरा मरना ही अच्छा है। मैं स्वयं प्राण दे दूँगी, पर यह महापाप मुझतेन होगा। विचारोंने फिर पलटा खाया। तुमको पाप करना ही होगा। इसते वड़ा पाप शायद आजतक ससारमें न हुआ हो; पर यह पाप तुमको करना होगा । तुम्हारे पातिनतपर सन्देह किया जा रहा है और तुम्हें इस सन्देहकी मिटाना होगा। यदि तुम्हारी जान जोखिममें होती, तो कुछ हर्ज न था। अपनी जान देकर हरदौलको बचा लेती। पर इस समय तुम्हारे पातिव्रत<sup>पर</sup> ऑच आ रही है। इसलिए तुम्हें यह पाप करना ही होगा और पाप करनेके -बाद हॅंसना और प्रसन्न रहना होगा। यदि तुम्हारा चित्त तनिक भी विचिहित हुआ, यदि तुम्हारा मुखदा जरा भी मद्धम हुआ, तो इतना वड़ा प्र करनेपर मी तुम सन्देह मिटानेमें सफल न होगी। तुम्हारे जीपर चाहे जी चीते, पर तुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा। परतु कैमे होगा ! क्या में हरदौलका सिर उतारूँगी ! यह सोचकर रानीके शरीरमें कॅपकॅपी आ गई। नहीं, मेरा हाथ उसपर कभी नहीं उठ सकता। प्यारे हरदौल, में तुम्हें विष नहीं खिला सकती। मैं जानती हूँ, तुम मेरे लिए आनन्दसे विपका बीड़ी खा लोगे। हाँ, मै जानती हूँ, तुम 'नहीं' न करोगे। पर मुझसे यह महापाप -नहीं हो सकता, एक बार नहीं, हजार बार नहीं हो सकता।

ઇ

हरदोलको इन वार्तोकी कुछ भी खबर न थी। आधी रातको एक दासी रोती हुई उसके पास गई और उसने उससे सब समाचार अक्षर अक्षर कई सुनाया। वह दासी पान-दान लेकर रानीके पीछे पीछे राजमहलसे दरवाजेतक -गई थी और सब बातें मुनकर आई थी। हरदोल राजाका ढग देखकर -पहले ही ताइ गया या कि राजाके मनमें कोई न कोई कॉटा अवस्य खटक

राजा कभी पानकी ओर ताकते और कभी मूर्तिकी ओर, शायद उनके विचारने इस विपकी गाँठ और उस मूर्तिमें एक सम्बन्ध पैदा कर दिया था। उस समय जो इरदौल एकाएक घरमें पहुँचे तो राजा चौंक पढ़े। उन्होंने सँभल कर पूछा, "इस समय कहाँ चले!"

हरदौलको मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह इंसकर बोला, 'कल आप वहाँ पधारे हैं, इसी खुशीमें मैं आज जिकार खेलने जाता हूँ। आपको ईश्वरते अजित बनाया है, मुझे अपने हाथमे विजयका बीड़ा दीजिए।"

यह कहकर हरदौलने चौकीपरमे पान-दान उठा लिया और उसे राजिक सामने रखकर बीड़ा लेनेके लिए हाथ बटाया। हरदौलका खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजिका ईपीकी आग और भी भड़क उठी।—हुए, मेरे धावपर नमक छिड़कने आया है! मेरे मान ओर विश्वासको मिट्टीमें मिलानेपर भी तेरा जी न भरा! मुझसे विजयका बीडा माँगता है! हाँ, यह विजयका बीडा है। पर तेरी विजयका नहीं, मेरी विजयका।

इतना मनमें कहकर जुझारसिंहने वीडेका हाथमें उठाया। वे एक क्षणतक वृच्छ सोचते रहे, फिर मुसकुराकर हरदीलको बीडा दे दिया। हरदीलने क्षिर छुकाकर बीड़ा लिया, उसे माथेपर चढाया, एक वार वडी ही करणाके साथ चारों और देखा और फिर बीडेको मुँहमे रख लिया। एक सच्चे राजपूतने अपना पुनपत्व दिखा दिया। विप हालाहल था, कण्ठके नीचे उतरते ही हरदीलके मुखडेपर मुर्दनी छा गई और ऑस्वे बुझ गई। उसने एक ठण्डी साम ली, दोनों हाथ जोड़कर जुझारसिंहको प्रणाम किया और जमीनपर बैठ गया। उसके ललाटपर पसीनेकी ठण्डी ठण्डी चूँदे दिखाई दे रही थीं और संस तेजीसे चलने लगी थी, पर चेहरेपर प्रसन्नता और सन्तोपकी झलक दिखाई देती थी।

जुझारसिंह अपनी जगहसे जरा भी न हिले। उनके चेहरेपर ईर्पासे भरी हुई मुसकुराहट छाई हुई थी, पर ऑखोंमे ऑसू भर आये थे। उजेले और अंधेरेका मिलाप हो गया था।

चित्तमं उदारता । उन्होंने चम्पतरायकी वीरताकी कथायें सुनी थीं, इतिहर उनका बहुत आदर सम्मान किया, और कालपीकी बहुमूल्य जागीर उन्हों भेट की, जिसकी आमदनी नौ लाम्ब थी। यह पहला अवसर था वि चम्पतरायकी आये दिनके लड़ाई झगड़ेसे निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग-विलामका प्रावल्य हुआ। रात-दिन आमोद-प्रमोदकी चर्चा रहते लगी। राजा विलासमें हुवे, रानियां जड़ाऊ गड़नोंपर रीझीं। मगर सारना इन दिनों बहुत उदास और सकुचित रहती। वह इन रहस्योंसे दूर दूर रहती, ये नृत्य और गानकी मभाये उसे सुनी प्रतीत होतीं।

एक दिन चम्पतरायने सारन्धामे कहा—सारन, तुम उदास क्यों रहती हो १ मै तुम्हें कभी हॅसते नहीं देखता। क्या मुझसे नाराज हो ?

सारन्धाकी ऑखोंमें जल भर आया । बोली—स्वामीजी, आप क्यों ऐता विचार करते हैं ? जहाँ आप प्रसन्न हैं वहाँ मे भी खुश हूँ ।

चम्पतराय—भें जबसे यहाँ आया हूँ, मैंने तुम्हारे मुख-कमलपर कर्मी मनोहारिणी मुस्कराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथोंसे मुझे बीडा नहीं खिलाया। कभी मेरी पाग नहीं सवारी। कभी मेरे शरीरपर शस्त्र न सजीव। कहीं प्रेम-लता मुरझाने तो नहीं लगी।

सारन्धा-प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी वात पूछते हैं जिसका उत्तर भेरे पास नहीं है। यथार्थमें इन दिनों मेरा चित्त कुछ उदास रहता है। मैं वहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोझ-सा हृदयपर धरा रहता है।

चम्पतराय स्वय आनन्दमें मझ थे। इसलिए उनके विचारमें सारन्धाकी असन्तुष्ट रहनेका कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे मौहें सिकोड़कर बोले—मुझे तुम्हारे उदास रहनेका कोई विशेष कारण नहीं माल्म होता। ओरछेमें कौन-सा सुख था जो यहाँ नहीं है ?

सारन्याका चेहरा लाल हो गया। बोली—मैं कुछ कहूँ, आप नाराज़ तो न होंगे १

चम्पतराय-नहीं, शौकसे कहो।

् सारन्या—ओरछेमें मैं एक राजाकी रानी थी। यहाँ मैं एक बानीरदारकी चेरी हूँ। ओरछेमें मैं वह थी जो अवधमें कौशस्या थीं, परन्तु क्रॉ में वादगाहके एक सेवककी स्त्री हूँ। जिस वादशाहके सामने आज आप ्रस्ते सिर धुकाते हैं वह कल आपके नामसे कॉपता था। रानीसे चेरी





सर्वनगाप

रानी-वह आपकी चीज़ नहीं, मेरी है। मैंने उते रण-भूमिमें पाया है और उसपर मेरा अधिकार है। क्या रण-नीतिकी इतनी मोटी बात म आप नहीं जानते ?

खॉसाहय-वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदलेमें सारा अलव

आपको नजर है।

रानी—मैं आपका घोड़ा लॅगी।

लॉसाहव—मैं उसके बराबर जवाहरान दे सकता हूँ, परन्तु घोड़ा नहीं दे सकता।

रानी—तो फिर इसका निश्चय तलवारसे होगा। बुन्देला योद्धाओंने तहवार सौंत लीं और निकट या कि दरबारकी भूमि रक्तसे प्रावित हो जाय बादगाई आलमगीरने वीचमें आकर कहा-रानी साहवा, आप सिपाहियोंको रोकें। घोड़ा आपको मिल जायगा, परन्तु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा।

रानी-में उसके लिए अपना सर्वस्व देनेको तैयार हूँ।

वादशाह—जागीर और मन्सव भी ?

रानी-जागीर और मन्सन कोई चीज नहीं।

बादशाह-अपना राज्य भी १

रानी---हाँ राज्य भी।

बादशाह—एक घोड़ेके लिए !

रानी—नहीं, उस पदार्थके लिए जो ससारमें सबसे अधिक मूल्यवान् है

बादशाह-वह क्या है ? रानी-अपनी आन ।

इस माँति रानीने घोड़ेके लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच राज-प और राज-सम्मान सब हाथसे खोया और केवल इतना ही नहीं, भविष्य लिए कॉर्ट वोये। इस घड़ीसे अन्त दशातक चम्पतरायको शान्ति न मिली

राजा चम्पतरायने फिर ओरछेके किलेमें पदार्पण किया। उन्हें मन्स् भीर ज़ागीरके हाथसे निकल जानेका अत्यन्त शोक हुआ, किन्तु उन्हें अपने मुँहसे शिकायतका एक शब्द भी नहीं निकाला । वे सारस्थाके स्वभाव मली माति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्म-गौरवपर कुठार ' काम करती ।

रानी—वह आपकी चीज़ नहीं, मेरी है। मैंने उसे रण-भूमिमें पाया है और उसपर मेरा अधिकार है। क्या रण-नीतिकी इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते ?

लॉसाहय-वह धोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके वदलेमें सारा अस्तवल आपको नजर है।

रानी-में आपका घोड़ा लूंगी।

खॉसाहब—मैं उसके बराबर जवाहरान दे सकता हूँ, परन्तु घोड़ा नहीं दे सकता ।

रानी—तो फिर इसका निश्चय तलवारसे होगा। बुन्देला योद्धाओंने तलवारें सौंत लीं और निकट था कि दरवारकी भूमि रक्तसे प्रावित हो जाय बादशाह आलमगीरने वीचमें आकर कहा—रानी साहवा, आप सिपाहियोंको रोकें। घोड़ा आपको मिल जायगा; परन्तु इसका मूल्य वहत देना पड़ेगा।

रानी-में उसके लिए अपना सर्वस्व देनेको तैयार हूँ।

बादशाह--जागीर और मन्सव भी !

रानी-जागीर और मन्सव कोई चीज़ नहीं।

वादशाह-अपना राज्य भी ?

रानी---हाँ राज्य भी।

वादशाह—एक घोड़ेके लिए !

रानी—नहीं, उस पदार्थके लिए जो ससारमें सबसे अधिक मूल्यवान है।

बादशाह—वह क्या है !

ू रानी—अपनी आन । इस भौति समीचे कोचेचे

इस मॉिंति रानीने घोड़ेके लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच राज-पद और राज-सम्मान सब हाथसे खोया और केवल इतना ही नहीं, भविष्यकें लिए कॉटे बोये। इस घड़ीसे अन्त दशातक चम्पतरायको शान्ति न मिली।

राजा चम्पतरायने फिर ओरछेके किलेमें पदार्पण किया। उर्दे मन्सव और ज़ागीरके द्यायते निकल जानेका अत्यन्त शोक हुआ, किन्तु उन्होंने पने मुँहते शिकायतका एक गब्द भी नहीं निकाला। वे सारन्धाके स्वभावकी ी भाँति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्म-गीरवपर कुठारका करती।



देखा, तो आनन्दसे चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनन्द धण-मत्ते था। हाय! इस पुजैंके लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हायसे खो दिया है। कागजके दुकड़ेको इतने महँगे दामों किसने लिया होगा ?

मंदिरसे लौटकर सारन्धा राजा चम्पतरायके पास गई और बीनी, "प्राणनाथ, आपने जो बचन दिया था, उसे पूरा कीजिए।" राजति चौंक कर पूछा, "तुमने अपना वादा पूरा कर दिया?" रातिते वर्ध प्रतिज्ञापत्र राजाको दे दिया। चम्पतरायने उसे गौरवसे देखा, फिर बोने, अतिज्ञापत्र राजाको दे दिया। चम्पतरायने उसे गौरवसे देखा, फिर बोने, "अब में चल्रगा और ईश्वरने चाहा तो एक वेर फिर शत्रुओंकी खर्म लॅंगा। लेकिन सारन, सच बताओ इस पत्रके लिए क्या देना पड़ा ।"

रानीने कुण्ठित स्वरसे कहा-वहुत कुछ ।

राजा-सुनूँ !

रानी--एक जवान पुत्र।

राजाको वाण-सा लगा । पूछा—कौन १ अगदराय १

रानी---नहीं।

राजा-रतनसाह ?

रानी---नहीं।

राजा—छत्रसाल १

रानी--हॉ।

जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परोंको फड़फड़ाता है और तब बेदम होरा गिर पढ़ता है, उसी मॉति चम्पतराय पलगसे उछले और फिर अचेत होरा गिर पढ़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्यकी हारी कामनायें उसीपर अवलम्बित थीं। जब चेत हुआ तो बोले, "सार्त, तुमने बुरा किया। अगर छत्रसाल मारा गया तो बुँदेला वशका नार्य हो जायगा।"

अंधेरी रात थी। रानी सारन्धा घोड़ेपर सवार चम्पतरायको पान्कीमें बैठाये किलेके गुन मार्गसे निकली जाती थी। आजसे बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अवेरी, दुःरामयी रात्रि थी। तब मारन्धाने श्रीतलादेवीको कुँठ कठोर बचन कहे थे। श्रीतलादेवीने उस समय जो भविष्यद्वाणी की थी वर्ष आज पूरी हुई। क्या सारन्धाने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा!

देखा, तो आनन्दसे चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनन्द क्षण-भरका या। हाय! इस पुर्जेके लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हायसे खो दिया है। कागजके दुकड़ेको इतने महँगे दामों किसने लिया होगा ?

मंदिरसे छैटिकर सारन्धा राजा चम्पतरायके पास गई और बोली, "प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था, उसे पूरा कीजिए।" राजाने चौंक कर पूछा, "तुमने अपना वादा पूरा कर दिया ।" रानीने वह प्रतिशापत्र राजाको दे दिया। चम्पतरायने उसे गौरवसे देखा, फिर बोले, "अब मैं चलूँगा और ईश्वरने चाहा तो एक बेर फिर शतुओंकी एवर लूँगा। छेकिन सारन, सच बताओ इस पत्रके लिए क्या देना पढ़ा !"

रानीने कुण्ठित स्वरसे कहा—बहुत कुछ ।

राजा-सुनूँ ?

रानी-एक जवान पुत्र।

राजाको वाण-सा लगा। पूछा-कौन ? अगदराय ?

रानी---नहीं।

राजा-रतनसाह ?

रानी--नहीं।

राजा — छत्रसाल १

रानी--हाँ।

जैसे कोई पक्षी गोली राकित परोंको फड़फड़ाता है और तम बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी मॉनि चम्पतराय पलगसे उछले और फिर अचेत हो रि गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्यकी मारी कामनार्थे उसीपर अवलियत थीं। जब चेत हुआ तो थोले, "सारन, तुमने बुरा किया। अगर छत्रसाल मारा गया तो बुँदेला बराका नाग हो जायगा।"

अँवेरी रात थी। रानी सारन्धा धोड़ेपर सनार चम्पतरायको पानकीनें बैटाये किलेके गुन मार्गमे निक्ली जानी थी। आजसे बहुत काल परेले एक दिन ऐसी ही अँवेरी, तुरामयी रात्रि थी। तम मारम्थाने जीनलाडेबीको कुछ कटोर बचन कहै थे। जीतजादेवीने उस समय जो भिन्यद्वाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या मारन्धाने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा ेकर रहेगा है मम्याह था। सूर्यनारायण सिरपर आकर अग्निकी वर्षा कर रहे थे। धरीरको छुळसानेवाली प्रचण्ड, प्रस्तर वायु वन और पर्वतमें आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेवकी समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगन-मण्डल इस भयसे कॉप रहा था। रानी सारन्या घोड़ेपर सवार, चम्पतरायको लिये, पिक्षमकी तरफ चली जाती थी। ओरछा दस कोस पीछे छुट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान रिगर होता जाता था कि अब हम मयके क्षेत्रसे बाहर निकल आये। राजा पालकीमें अचेत पढ़े हुए ये और कहार पसीनेमें शराबोर थे। पालकीने पीछे पाँच सवार घोटा बढाये चले आते थे, प्यासके मारे सबका बुरा हाल था। तालु सूखा जाता था। किसी वृक्षकी छाँह और कुएँकी तलाशमें आँरों चारों ओर दीह रही थीं।

अचानक सारत्थाने पीछेकी तरफ़ फिर कर देखा तो उसे सवारों मा एक दल आता हुआ दिराई दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है। यह लोग अवस्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार तुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिये हमारी सहायताको आ रहे हैं। नैराश्यमें भी आशा माथ नहीं छोषती। कई मिनट तक वह हसी आशा और मयकी अबस्थामें रही। यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और तिपाहियों के यस साम नजर आने लगे। रानीने एक ठण्डी साँस ली, उनका शरीर नुणवत् काँपने लगा। यह वादशाही सेनाके लोग थे।

सारपाने कहारीते कहा—ोली रोक लो। बुँदेला विपाहियोंने भी तरवारें सींच ली। राजाकी अवस्था बहुत शोचनीय थी, किन्तु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकटका हान होते ही उनके जर्जर शारिमें वीरातमा चमक उठी। ये पालकीका पर्दा उठाकर बाहर निकल लाये। धनुष्य-याण हाथमें ले लिया। हिन्तु वह मनुष्य को उनके हाथमें इन्द्रका वज्र मन जाता था. इस समय करा भी न मुका। सिरमें चमर आया. पर थराये, और वे घरतीयर गिर परे। मावी अमगलकी सचना मिल गई। उस परारित पक्षींने सहस जो साँपको अपनी तरक वाते देगाकर उपरको उनकता और किर गिर पहला है। राजा चम्पतराय फिर में मानवर उठे और पर गिर परे । मारकाने उन्हें नैमालकर बैठाया, और रोहर बीतनीयाँ चेटा की । परन्तु बुँहमें पेत्रल हतना निकला—और रोहर बीतनीयाँ चेटा की। परन्तु बुँहमें पेत्रल हतना निकला—

मध्याह था। स्वैनारायण सिरपर आकर अग्निकी वर्षा कर रहे थे। शरीरको ग्रन्थाने मचण्ड, प्रवर वायु वन और पर्वतमें आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानी अग्निदेवकी समस्त सेना गरजती हुउं चली आ रही है। गगन-मण्डल इस भयसे कॉप रहा था। रानी सारचा घोड़ेपर सवार, चम्पतरायको लिये, पित्रमकी तरफ चली जाती थी। ओरछा दस कीस पीछे हुट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब इम मयके क्षेत्रने वाहर निकल आये। राजा पालकीमें अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीनेमें शराबोर थे। पालकीके पीछे पाँच सवार घोड़ा वहाये चले आते थे, प्यासके मारे सवका चुरा हाल था। तालु सूवा जाता था। किसी वृक्षकी छाँह और कुएँकी तलाशमें आँरी चारों ओर दौए रही थीं।

अचानक सारन्धाने पीछेकी तरफ़ फिर कर देखा तो उसे सवारों मा एक दल आता हुआ दिराई दिया। उमका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है। यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदिमियों के लिये हमारी सहायताकों आ रहे हैं। नैराज्य में भी आशा साथ नहीं छोषती। कई मिनट तक वह हसी आशा और भयली अवस्थामें रही। यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के यह साम नज़र आने लगे। रानीने एक ठण्डी सांस ली, उसका शरीर तणवत काँपने लगा। यह यादशाही मेनाफे लोग थे।

सारधाने पहारोंसे कहा—जोड़ी रोक हो। बुँदेला खिपहियोंने भी तरवारें गींच हो। राजाकी अवस्था बहुत बोचनीय थी, रिन्तु जैसे दवी हुई आग हवा छमते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार हम संकटका मान होते ही उनके जर्भर मरीरमें थीरातमा चमक उठी। वे पाछकीका पदा उठाकर याध्र निवल आभे। धनुष्य-त्राण हाथमें हे लिया। किन्तु वह धनुष्य हो उनके हाथमें हन्द्रका यहा बन जाता था. हस समय जरा भी न छजा। सिरमें चधार आया, पर धरांये, और व धरतीयर गिर पहे। भाजी अवगलकी सचना मिल गई। उस पण्यरित पक्षीके महद्य हो सांपको अपनी तरप आते देगकर उपरको उचकता और फिर गिर पहना है। राजा चम्पतराय पर मेमलकर उठे और फिर निव पहे। मारक्षी उन्हें में मालकर पेटाया, और शेवर योगकर पेटाया, और शेवर योगकी जेंद्र विता निर्ह्या—

प्राणनाथ ! इसके आगे जसके मुँहसे एक शब्द भी न निकल सका । आनः मरनेवाली सारस्था इस समय साधारण नियौकी भाँति शक्तिहीन हो गई ेकिन एक अञ्चलक यह निर्वलता स्वी जातिका शोभा है।

चम्पतस्य नीते, " सारम, देखो हमारा एक और वीर नमीनपर गिरा भी है। जिस आपित्तस यावजीयन दरता रहा असने इस अतिम सम्पर्भ आ भंग। भेरा ऑसीके सामने झानुम्हारे कोमल झरीरमे हाय लगा भेरे ओर, मैं अमहरा दिल भी न सहमा। हाय! मत्यु, व का आपमी! यह वहन वहन उन्हें एक विचार आया। तल्यारीत तरफ हाथ बाया, मण्डलभी दम न भा। नम सारम्धारे बो यान्यों, त्यमें कितने ही आपरी। सर्थ आन विचार है।

्डलना स्पन्त भी सारनाके भ्रक्षाये हुए भ्रुवपर छाली दीव्र गई। ऑग स्टर क्या इस आझाने कि भी अब भी पनिके पुछ काम आ सकती है, इसके ८६४ने पड़का सुबार कर दिया। बढ़ सुबाकी और दिनासायाद्य स्टर्ड १८०३ अर्थ है स्टर्न नाडा थी मर्गे दमलक निमाकेगी।

राज ने समझा, साम महेर प्रामा देनान मेहत वर रहे हैं। जिल्लामा जाना मान हुनी हाडी। रानी—( कॉपकर ) आपके कहनेकी देर है। राजा—अपनी तलवार मेरी छातीमें चुमा दो।

रानीके हृदयपर वजाघात-सा हो गया। बोटी--जीवननाय !--इसके आगे यह और कुछ न बोल सकी, ऑस्ट्रोमें नैरास्य छा गया।

राजा—में बेहियाँ पहननेके लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी—मुझसे यह कैसे होगा ?

पाँचवाँ और अन्तिम सिपाही धरतीपर गिरा । राजाने छँहालाकर कटा— इसी जीवटपर आन निभानेका गर्व था ?

वादगाइके सिपाही राजाकी तरफ लपके। राजाने नैराश्यपूर्ण भावसे रानीकी और देखा। रानी क्षण-भर अनिश्चित रूपसे खड़ी रही। लेकिन सकटमें इमारी निश्चयात्मक शक्ति वलवान् हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजाको पकट लें कि सारन्थाने दामिनीकी भाँति लपककर अपनी तलवार राजाके हदयमें चुभा दी।

प्रेमकी नाप प्रेमके सागरमें हुव गई। राजाके ट्रयसे रुधिरकी धारा निकल रही थी, पर चेहरेपर शान्ति छाई हुई थी।

कैमा करण हदर है। वह स्ती जो अपने पनिपर प्राण देती थी, आज उसकी प्राणधातिका है! जिस इदयसे आलिङ्गित होक्रर उसने शैवन-मुरा च्हा, जो हदर उसकी अभिलापाओंका केन्द्र था, जो हृदय उसके अभिमानवा पोपक था, उसी हृदयको सारन्धाकी तलवार छेट रही है! किस मीनी तलवामी ऐसा काम हुआ है!

आह । आत्माभिमानका केसा निपादमय अन्त है। उदयपुर और मारताइके इतिहासमें भी आत्म-गौरवकी ऐसी घटनारें नहीं मिलतीं।

चादमारी निषारी नारन्याका यह साहम और धैय्यं देखकर दस रह नये। सम्दारने आगे बदकर कहा—सनी साहबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके सुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे व सरी चन्म बजा हार्वेगे।

सारम्थाने कहा —अगर इमारे पुनोमेंने कोई जीवत हो, तो वे दोनों लाशें उसे सीर देना।

यह कहकर उसने वरी तल्वार क्षपने हृदयमें चुमा ही। जब वह अचेत होकर घरतीयर गिरी तो उसका थिर राजा चम्यतरायकी छातीपर था।

हालावाइमें बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभाका आज विवाद होगा।
मन्दारसे वारात आएगी। मेहमानोंके सेवा-सम्मानकी तरपारियों हो रही थीं।
दूकानें सजी हुई थीं। नीयतराने आमोदालापने गूँजते थे। सहकोंगर सुगन्धि
छिड़की जाती थी। अष्टालिकाये पुष्प-ल्ताओंने शोभायमान थीं। पर जिसके
लिए ये सब तय्यारियों हो रही थीं, वह अपनी वाटिकाके एक दूलके नीचे
उदास बैठी हुई रोरही थी।

रिनवासमें डोमिनियां आनन्दोत्सवके गीत गा रही थीं। कहीं मुन्दरियेकि हाव-भाव थे, कहीं आभूएगोंकी चमक-दगक. कहीं हाम-परिहासकी बहार। नाहन वात-वातपर तेज होती थी। मालिन गर्वमें फूली न समाती थी। घोषिन ऑस्तें दिसाती थी। कुम्हानिन मटकेके सहश फूली हुई थी। मण्टपके मांचे पुरोहितजी बात-वातपर मुवर्ण-मुद्राओं के लिए इनकते थे। सनी सिरके बाल गोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बीटारें सहती थी और अपने माग्यको सराहती थी। दिल सोलकर हीरे-जवाहिर ट्रटा रही थी। आज प्रभाका विवाह है, बड़े भाग्यसे ऐसी बातें सुनमें आती हैं। सबके सब अपनी अपनी धुनमें मस्त हैं। किसीबो प्रभाकी फिक नहीं है, जो दक्षके नीचे अफेटी येठी से रही है।

एक रमणीने आकर नाइनने क्हा-बहुत वड रड पर पार्ते न पर, इस राजकुमारीका भी प्यान है ? चल उनके बाल पूँच ।

नाहनने दाँ ने तले जीम दबाई। दोनों प्रमाको हुँउनी हुई बागमें पहुँची। प्रमाने उन्हें देखते ही आँच पौठ हाले। नाहन भीनियोंने भीग भरने तथी और प्रमा तिर नीचा किये औँ भीने मेनी यरहाने हमी।

म्मणीने सप्तन्नेप रोपर कहा—यदिन, दिल इतना छोटा मत करो । मूटनोंगी नुगय पावर इतनी उदार करी होती हो !

प्रभाने सहेरीका और देखकर कहा—याकि, न ताने क्यों क्षिप येटा करन है। महेरीने छेड़ कर कहा—रिक्तिमानी विकास है!

े प्रभा उदार्गन भावने बोली—कोई मेरे मनमें देश दूर रहा है कि छद उनके मुलारात न रोती।

रहेती उसके केना सनारकर दोनी— केने उत्तरकानी पर ने कृत विदेश को लाता है, उसी प्रकार समापके पहाँगे प्रेतियोग राज वर्णान की लाता है प्रभा बोठी—नहीं बहिन, यह बात नहीं। मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देने। आज दिन-भर भेरी ऑख फड़कती रही। रातको भैंने बुरे स्वप्न देने हैं। मुझे अका होती है कि आज अवस्य कोई न कोई विन्न पढ़नेपाला है। तुम राणा भोजराजको जानती हो न ।

मन या हो गई। आकाशपर तारोंके दीपक जले। झालावाइमें बुडे-जवान सभी लोग बारावकी अगुपानीके लिए तैयार हुए। मरदोंने पागे सँवारी, शख सते। युपतियाँ श्रमार कर गाती-बजाती रनिवासकी और चली। हजारी स्थित जनपर नैटी बागतकी सह देख रही थीं।

अञान ह शोर गचा कि वारात आ गई। छोग सँभल बैठे, नगाई। एर चोर्ट पढ़ने लगी। मलामियाँ दगने लगी। जवानीने धोड़ों हो एड लगाई। एर खणमें गपारीकी एक सेना राज भवनके सामने आकर खड़ी हो गई। लोगी हा देखकर बढ़ा आअर्थ हुआ, प्योक्ति यह मन्दारकी वागव नहीं थी, बिकाणा भागा कि सेना थी।

अर्थायद्वार अभी विभिन्न खद ही थे, बुल विश्वय न कर सके थे कि इन रखन चालिए। उननेम विभोद्वालीने राज-मानको घर विथा। लाउ अर्थायद्वी भी सब्द हुए। सँभवकर नवसीर सीच वी और आग्मण त्याद्वीय इट ५८। राणा महत्वी पुन स्था। रनिश्तासी मगद्वी सन्द रहे। रावसाहबको कई आदिमियोंने पकड़ लिया था। वे तहप कर बोले—प्रमा, न राजपूतकी कन्या है!

प्रभाकी ऑखें सजल हो गई। बोली—राणा भी तो राजपूर्तीके कुल-तिलक हैं। रावसाहबने आवेशमें आकर कहा—निर्लंजा !

कटारके नीचे पढ़ा हुआ यलिदानका पद्म जैसी दीन दृष्टिसे देखता है, उसी भाँनि प्रभाने रावसाहनकी ओर देखकर कहा—जिस झालावाढ़की गोदमें पढ़ी हूँ, क्या उसे रक्तसे रावा हूँ !

रायसाहवने क्रोधसे काँपकर कहा—क्षत्रियोंको रक्त इतना प्यारा नहीं होता। मर्यादापर प्राण देना उनका धर्म है।

तव प्रभाकी आँऐं लाल हो गई। चेहरा तमतमाने लगा।

योनी—राजपूत-कन्या अपने सतीत्वकी रक्षा आप कर सम्ती है। इसके लिए रुधिर-प्रवाहकी आवस्यमता नहीं।

पल-भरमें राणाने प्रमाको गोदमें उठा निया। विजनीकी माँति शपटकर बारर निकले। उन्होंने उमे भोदेपर विठाया, आप मवार हो गये और पोदेको उग्ना दिया। अन्य विज्ञोदियोंने भी घोड़ोंकी वार्ग मोट्र दी। उनके सी जवान भूमिपर परे तहप रहे थे, पर निर्ताने तलवार न उठाई थी।

रातको दस बजे मन्दारबाले भी पहुँचे। मगर यह शोक्र-समाचार पाते ही लीट गये। मन्दार-कुमार निसशाने अचेन हो गया। जैसे रातको नदीका किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरद मार्रा रात शालावाङ्में मनाटा छावा रहा।

## 3

वित्तीहरे रग-महलमें प्रभा उदास थेठी सामनेते मुन्दर पीधों शिविद्धां शिन रही थी। मन्त्याम समान था। रमिन्निके पडी मुखींबर थेठे सन्दर्ध बर रहे थे। इनमेमे सामृति कमरेमें प्रथेश किया। प्रभा उठवर लड़ी हो गई।

राता बोले—प्रना, में तुम्हारा अवसाधी हैं। में बलपूर्वत तुन्हें माता वितादी गोदने लीन लागा। पर पदि में तुनसे वहुं कि यह रूप तुम्हारे प्रेमो विषया होका मेंने किया, सी तुम मनमें हेंटोर्ग और करोती कि यह निगले, अनुके दंगाईन भीति है। पर मालवर्षे यदी पात है। लदसे मेंने दलाहोड़ सीनिदर्भे तुमको देखा, हक्से एक यह भी ऐसा नहीं मेंता कि

मैं तुम्हारी सुधिमें विकल न रहा होऊं। तुम्हें अपनानेका अन्य कोई उपाप होता, तो भै कदापि इस पाश्चिक हमसे काम न हेता। भैने गामादानी रामां नारवार सन्देशं मेते, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेशा की। अन्तमं जन तु परे विभावती अविधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिनमें सुम द हो है। प्रेम पाती हो जाओगी, और तुम्लास व्यान करना भी मेरी आत्मारी दिप्त उरमा, तो ठाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हैं ियर सर्वता सरी स्वायान्त्रता है। भेने अपने प्रेमके सामने तुम्यारे मनोपत गरीत रूठ न समझा, पर प्रम राय एक नडी हुई स्वार्भवस्ता है, वा गनापता अपने पियतमक मित्राय और एक नहीं महाता । मुझे पूरा विधाग था कि वै अपने दिनीत नाव और पेमने तुमको अपना हॅगा । पभा, प्यागेर • रवा राजा कराव यदि किसी गर्म मेह जाल है, तो पर दणका भागी ग<sup>स</sup> िर्भयन्ता व्यासा है। गीरा मरी सटार्मिणी है। उसका हाय <sup>पाम</sup>ी ्या र स्पार है। उसरा एक पा द भी मुझे उन्मान करने के दिए पार्य था। कर भर हुन रच उत्तर हो असे ही उस भर लिये रवान यहाँ ! तम आवर करोती कि यदि रक्षार सिरवर प्रमान का सभार था तो क्या गाँर गात्रणुपनिर्व िर्देशन टी। विनमदेशस एप प्रनेष एन्टरनामा अभागनही है और निर्दिण कि रिकास ने से बात है जिसे हैं अनुदर्भ साम हो गई रेट सरहरूर हो हो अब अब ही हो। इसके दार पूरार से इस है। रा कर कर में दिर्देष्ठ है, वर ही माना और एक ही प्रना । मध्ये

अपने हृदयको खूब मजबूत और अपनी कटारको खूब तेन कर रक्ता था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक बार उनपर होगा, दूसरा अपने कलेजेपर और इस प्रकार यह पाप-काण्ड समाप्त हो जायगा। लेकिन राणाकी नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना, और उनके विनीत भावने प्रभाको ज्ञान्त कर दिया। आग पानीसे बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहाँ पेटे रहे, फिर उटकर चले गये।

ß

प्रभाको चित्तीदमें रहते दो महीने गुज़र चुके हैं। राणा उसके पास फिर न आये। इस बीचमें उनके विचारोंमें बहुत कुछ अन्तर हो गया है। सालावादपर आक्रमण होनेके पहले मीरावाईको हमकी विन्कुल एवर न थी। राणाने इस प्रस्तावको गुप्त रक्ता था। किन्तु अब मीरावाई प्राय: उन्हें इस दुराप्रहपर लक्षित किया करती है और धीरे धीरे राणाको भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह कायूमें नहीं आ सकती। उन्होंने उसके मुराधिलासकी सामग्री एकप्र करनेमें कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। लेकिन प्रभा उनकी तरक ऑफ उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभाकी लेंदियोंने नित्यका समाचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज वही निराजापूर्ण युक्तान्त सुनाई देता है। सुरझाई हुई कछी किसी भाँति नहीं पिठती। अनक्ष्व उनमें कभी कभी अपने इस दुस्माहमदर प्रभाक्ताप होता है। वे पछताते हैं कि मेने व्यर्थ ही यह अन्याय किया। लेकिन फिर प्रभाका अनुपम सीन्दर्थ नेपीके मामने आ जाता है और वह अपने मनको एस विचारने समका लेते हैं कि एक समर्था मुन्दर्शका प्रेम इतना जर्दी परिवर्धित नहीं हो सकता। निस्तन्देह भरा मुन्द व्यवहार सभी न सभी अपना प्रभाव रिस्तलाग्या।

प्रमा मारे दिन अकेश बिठी बेठी उपतानी भीर ऑक्टनाती थी। उसके विनेद के निभित्त कई मानेपाली नियाँ नियुक्त थी। पिट्यु समस्यने उस अपनि हो गई। पर प्रतिनय निस्ताओंने हुणी रहनी थी।

सणारे नग्न भाषणना प्रभाव एवं निट न्का या और उनकी क्षणतृतिक पृत्ति त्राय फिर अपने प्रथार्थ रूपमें दिखाई देने लगी। थी। याक्य-वक्तता शान्तिकारक नहीं होती। यह केपल निरुक्तर पर देती है। प्रभाकी अब अपने क्षपाक हो प्रानेषर जाअबं होता है। उसे राजारी बालैंके उत्तर भी स्टाने

अपने ट्रियको खूम मजबूत और अपनी कटारको खूम तेज कर रक्या था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक बार उनपर होगा, दूसरा अपने कलेजेपर और इस प्रकार यह पाप-काण्ड समाप्त हो जायगा। लेक्नि राणाकी नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना, और उनके विनीत भावने प्रभाको ज्ञान्त कर दिया। आग पानीसे बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहाँ नैठे रहे, किर उठकर चले गये।

## ß

प्रभाको चिचीदमें रहते दो महीने गुजर चुके हैं। राणा उसके पास फिर न आये। इस गीचमें उनके विचारों में बहुत कुछ अन्तर हो गया है। शालानाइपर आक्रमण होनेके पहले मीराबाईको इसकी निटकुल एवर न थी। राणाने इस प्रस्तावको गुप्त रक्ता था। किन्तु अब मीराबाई प्राय. उन्हें इन हरामहपर लक्षिन किया करती है और धीरे धीरे राणाको भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह कायूमें नहीं आ नकती। उन्होंने उसके सुराविलायों सामग्री एक प्रकानमें कोई कसर नहीं रहा छोड़ी थी। ऐतिन प्रभा उनवीं तरफ ऑहर उठानर भी नहीं देनती। राणा प्रभानी लेंदियोंने नित्यम समाचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज वहीं निरामापूर्ण एकान मुनाई देता है। मुरहाई हुई क्ली किसी माति नहीं लिलती। अतएव उननों कभी कभी अपने इस हुस्साहसर पक्षात्ताय होना है। ये पछनाते हैं कि मैंने रुप्त हो सर अस्थाय हिया। ऐतिन किर प्रभाना अनुपम चीन्दर्भ नेभौते सामने आ जाता है और यह अपने मनते हर प्रचारने रुपसा हेने हैं कि एन समार्ग मुन्दर्शना ग्रेम इतना अन्दा परिजनित नहीं हो सकता। निरमन्देर नेमा मुन्दर्शना ग्रेम इतना अन्दा परिजनित नहीं हो सकता। निरमन्देर नेमा मुन्दर्शना कभी न कभी अपना प्रभाव दिस्तन्यमा।

प्रमा गारे दिन अणेली बेटी देठी उपतानी और धुरानानी भी। उम्फे निर्मेर में निनित्त कर्ष गानेवाली व्याप्त निगुत्त भी। क्लियागरंगने उमे सन्दि हो गई। यह प्रतिक्षण निकासीने प्रभी रहनीं थी।

सामि नस भारणमा प्रभाव अब निर्देश था और उनवी अभानुषिर इति अब किर अर्थन यथार्थ स्पर्म दिन्दाई देने एसी भी । बार्य-चतुरण द्यान्तिकारण गरी होता । वह केंग्रल नियस्त कर देती है । प्रभाजी अव अद्भे अवाव् हो ग्रानेयर आसर्थ होता है । उसे सामि सालीके उत्तर भी सहने

अवतक आनेके साहस न हुआ। इसका कारण यही दण्ड-भय था। तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणियाँ क्षमा करना नहीं जानतीं। सालायाएमें जय तुम मेरे साथ आनेपर स्वयं उदात हो गई, तो मेंने उसी क्षण तुम्हारे जीहर परख लिये। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा ट्रदय बल और विश्वाससे मरा टुआ है और उसे कावूमें लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानतीं कि यह एक मास मेंने किस तरह काटा है। तहप तहप कर मर रहा हूँ। पर जिस तरह शिकारी बफरी हुई सिंहिनीके सम्मुख जानेसे उरता है वहीं दशा मेरी थी। में कई बार आया, यहाँ तुमको उदास तिउरियाँ चढाये बेठे देखा। मुझे अन्दर पर खनेका साहस न हुआ। मगर आज में विना चलाया महमान नहीं हूँ। तुमने मुझे चलाया है और तुम्हें अपने महमानका स्थागत करना चाहिए। द्ध्यसे न सही —जहाँ अग्न प्रव्यक्ति हो वहाँ ठण्डक कहाँ। —यातोंहीसे सही, अपने भावोंको दया कर ही सही, मेहमानका स्थागत करो। ससारमें शबुका आदर मित्रोंसे भी अधिक किया जाता है।

" प्रमा, एव क्षणिक लिए कोक्को ज्ञान्त करो और भेरे अवराषीरर विचार वरी। तुम भेरे ऊपर वही दोवागेवण कर नकती हो कि में तुम्हें माता- धिताको गोदसे छीन लाया। तुम जानती हो, कृष्ण भगवान किमणीको हर लाये थे। राजपूर्तोमें यह फोर्ड नई बात नहीं है। तुम कहोगी, रससे सालाग्रहवालोग अवमान हुआ; पर ऐसा कहना क्वारि छीक नहीं। हालाबाइ गालीने वही किया जो मदीका धम था। उनरा पुरुषार्थ देपकर हम चिन हो गये। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोप नहीं है। तीगेकी मटैव जीन नहीं होती। हम इस लिए सफल एए हि हमारी संग्या अधिर भी और इस मामके लिए तैयार होकर गये थे। वे निम्नंक माम अधिर भी और इस मामके लिए तैयार होकर गये थे। वे निम्नंक माम न आते तो हमारी गि यही होती जो स्वत्माद ने कही थी। एक भी विची न प्रच्या। छेकिन ई भरके छिए यह गत सोवो कि में अपने अपन्याप न सात तो है। पर अब ही जो हाती, तुससे अपनाथ हुआ और मै इस्पने उपने हिए होती जो हाता है। पर अब इस विगरे हुए में को में उपने उपर सोहता हैं। पर विगरे हुए में को में उपने उपर सोहता हैं। पर विगरे हुए में को में उपने स्वर्थ समहैता। इयते हुएको निर्मेश महाम भी बहुत है। यदा मह सम्मव है। "

अवतक आनेके साहस न हुआ। इसका कारण यही दण्ड-भय या। तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणियाँ क्षमा करना नहीं जानतीं। झालावाइमें जब तुम मेरे साथ आनेपर स्वय उचत हो गई, तो मेंने उसी क्षण तुम्हारे जीहर परस लिये। मुझे मात्रम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वासते भरा हुआ है और उसे कायूमें लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानतीं कि यह एक माम मेंने किस तरह काटा है। तद्भ तड़्य कर मर रहा हूँ। पर जिस तरह शिकारी वफरी हुई सिंहिनीके सम्मुख जानेसे टरता है वही दशा मेरी थी। में कई वार आया, यहाँ तुमको उदास तिउरियाँ चढाये बैठे देखा। मुझे अन्दर पर रसनेका साहस न हुआ। मगर आज मे बिना बुलाया मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुद्रो बुलाया है और तुम्हें अपने महमानका स्वागत परना चाहिए। हृदयसे न सही —जहाँ अपि प्रज्ज्वलित हो वहाँ ठण्डक कहाँ। —यातोंहीसे सही, अपने भावोंको दया कर ही मही, मेहमानका स्वागत करो। ससारमें शनुका आदर मित्रोंसे भी अधिक किया जाता है।

" प्रमा, एक जणके लिए कोषको शान्त करो और मेरे अपराधीं।र विचार करो । तुम भेरे ऊपर यही दोपारीयण कर सकती हो कि भै तुम्हें माता-पिताकी गोरमे छीन लाया। तुम जानती हो, कृष्ण भगवान् विभागीको दर लाये थे। राजपृतीमें यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी, इसने शालावादवालोंका अपमान हुआ: पर ऐसा फहना कदापि ठीक नहीं। शालाबाहबालोंने वही किया जो मदौंता धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम निकत हो गये। यदि ये कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोप नहीं है। वीरों नी सदैव जीत नहीं होती। इस इस लिए सफल हुए कि इमारी सन्या अधिक भी और इस कामके लिए तैयार होकर गये थे। ये निश्तंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि इम वहाँसे जीम री प्राप्त बचाहर भाग न आते तो हमारी गति वहाँ होती जो राज्याह्यने कही थी। एक मी विनीएी न बनता। लेरिन ईप्तरके लिए यह मत मीनों कि मैं अपने अप-राधरे दूपमको गिटाना चारता हूँ। नहीं, मुरान अपराध हुआ और में हुद्रयमे उसम एरियत है। पर अब तो लो कुछ होना या ही चुका। अब इस विगर्द हुए रोगको में सुम्हारे उत्पर छोड़ना हूँ। यदि मुझे सुन्हारे हृदभूमें कोई स्थान भिन्ने तो भे उसे स्वर्ग समग्रेगा। दूवते हुएको निन्देश। सहाया भी पहुत है। यस यह सम्मद् है। "

प्रभा बोठी—नहीं।
राणा—झाठाताह जाना चाहती हो ?
प्रभा—नहीं।
राणा—मन्दारके राजकुमारके पास भेज दूँ ?
प्रभा—क गणि नहीं।
राणा—ंदिक मुझसे यह तुम्हारा कुढना देगा नहीं जाता।
प्रभा—आप इस कल्स शीप्त ही मुक्त हो जार्यगे।
राणानं सम्भीत हिएस देगाकर कहा " जैसी तुम्हारी इच्छा " और अ

٠,

मीरा-पर मेरी विनय आपको माननी पहेगी।

साधु—में तुम्हारी आशा पालन करूँगा, तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी।

मीरा-किए, क्या आजा है?

साध-माननी पड़ेगी।

मीरा-मान्गी।

साध-यचन देती हूँ, आप प्रसाद पायें।

मीरावाईने समझा था कि साधु कोई मन्दिर बनवाने या कोई यन पूर्ण करा देनेकी याचना करेगा। ऐसी वार्ते नित्य-प्रति हुआ ही करती थीं और मीराका मर्वस्य साधु-मेवाके लिए अर्पित था। परन्तु उसके लिए साधुने ऐसी कोई याचना न की। वह मीराके कानोंके पास मुँह है जाकर बोला—आज दो घण्टेके बाद राज-भवनका चोर दरवाजा गोल देना।

मीरा विस्मित हो कर बीली - आप काँन हैं है

साधु-मन्दारका राजकुमार ।

मीराने राजकुमारको सिरते पाँव तक देखा । नेतोम आदरकी जगह घृणा थी । कहा--राजपुत यो छल नहीं फरते ।

राजकुमार - यह नियम उस अवस्थाके टिप्ट् है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों।

भीरा-ऐमा नहीं हो सकता।

राजर्मार-आपने नचन दिया है, उत्ते पानन करना होगा ।

गीरा -महाराजकी आजाके मामने नेरे पचनका कोई महत्त्व नहीं।

रात्रप्रमार—मै यह कुछ नहीं जानना। यदि आपनो अवने यचनवी बुछ भी मर्योदा है तो उसे पूर्य कीनिए।

मीरा-( ग्रोचकर ) महत्वेम जाकर क्या करोने !

गजकुमार-नहें शनीते ही दो याते।

भीरा विन्तामें विनीन हो गई। एक रूप गांगाई। वहीं आग भी भीर पूर्ण राष अपना यनन और उनका पानन करनेगा यरियान । किन्नी ही पीराविक पटनार्वे उनके मानने आ र्रा भी। दशरूपने पत्नन पान्नीरे टिए अपने क्षिप प्राथो वन गांग में दिया। में यचन है पूर्वे हैं। उने पूरा करना नेता परम भने हैं। विकास पीरी आशादों बैने तीहें। यदि उनवी नाशादें



मान तोष्ट्र दें। आप मेरे ऊपर जो कृपादृष्टि रखते हैं, उसीके भरोसे भैंने वचन दिया। अय मुझे इस फन्देंसे उचारना आपद्दीका काम है।

राणा कुछ देर सोचकर बोले - तुमने वचन दिया है उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टल सकते। द्वार गोल दो। टेकिन यह उचित नहीं है कि वह प्रभासे अकेले सुलाकात करे। तुम स्वय उसके साथ जाना । मेरी खातिरसे इतना कप उठाना । मुशे भय है कि वह उसकी जान लेनेका इरादा करके न आया हो। ईपीमें मनुष्य अन्धा हो जाता है। बाईजी, मैं अपने हृदयकी बात तुमसे कहना हैं। मुरे प्रभाकी हर लानेका अत्यन्त शोक है। भैने समझा था कि यहाँ रहते रहते वह हिल-मिल जायमी, विन्तु यह अनुमान गलत निकला । मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो वह जीती न बचेगी। मुरापर एक अवलाकी इलाका अपराध लग जायगा । भैने उससे दालावाड़ बानेके लिए महा, पर वह राजी न हुई। आज तुम उन दोनोंकी बातें सुनो। अगर वह मन्दार-कुगारके साथ जानेपर राजी हो, तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अनुमित दे वृँगा। मुझसे कुटना नहीं देगा जाता। ईन्यर इस मुखरीका हर्य मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन नफल हो जाता । किन्तु जब यह सुख भाषमें िगा ही नहीं है, तो प्या वस है। मैंने तुमसे ने बात वहीं, इसके रिष्ट मुझे क्षमा करना । तुम्हारे पीच इदयमें ऐसे निषयों के लिए स्थान कहाँ ?

मीगने आकामती और सहीचमे देखकर क्ला- तो मुले आला है ! मैं चौर-दार खोल हूँ !

गणा—नुम इन परवी स्तामिनी हो, मुशसे पूछनेवी जनरत नहीं। भीगवाई गणावो प्रणाम करके नहीं गई।

10

आपी मन धीत सुनी थी। प्रभा सुबनाप देही दीपनची और देग रही थी और भेजनी थी, इसके एकनेमें प्रकाश होता है: यह यही अगर जन्ती है तो दूसनेको लाम पहुँचानी है। मेरे जलनेमें दिशीनो उस साम है उसके सुदेह मेरे पीनेनी प्रमा अस्पत है?

द्यमंगे किर विश्वभीने किर निवालकर शाकामधी सरण देखा। शाले पद्यक दरकार को विभागा करे थे (प्रमाने भीचा, मेरे अध्यक्षक्रमंद्र भारकों वे दीविमान सारे वहीं हैं। मेरे विष्ट द्विनकी गुण वहीं है। बया की

प्रभा उसे देराते ही चौक परी। उसने कटारको छिपा लिया। राजसुमारको देराकर उसे आनन्दकी जगह रोमाञ्चकारी भग उत्पन्न हुआ। यदि किसीको जरा भी सन्देह हो गया तो इनका प्राण यचना पठिन है। इनको तुरत यहाँसे निकल जाना चादिए। यदि इन्हें वाते करनेका अवसर हूँ तो विलम्प होगा और फिर ये अवस्य ही फैस जायँगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार, वायु और भिजलीकी व्यवसाके साथ, उसने मस्तिकमें दीहे। वह ती। स्वरंसे बोरी—भीतर मत आओ।

राजकुमारने पूछा-सुक्षे पहचाना नरी १

प्रभा—-पुत्र परिचान लिया, फिन्तु वह वार्ते तस्नेका समय नहीं है। राणा तुम्हारी पातमें हैं। अभी यहाँसे चरे जाओ।

राजकुमारने एक पग और आगे वहाया और निर्भीवनासे कहा—प्रभा, तुम मुत्तरे निष्ठुरता करती हो।

प्रनाने धमकाकर वहा - तुम यहाँ ठहरीने तो में शोर मचा दूँगी।

राजकुमारने उद्दण्डतांथे उत्तर दिया—इतका मुझे भय नहीं । मैं अपनी जान हमेळीवर ररपस्य आया हूँ। आज दोनोंमेंसे एकका अन्त हो जायगा। या तो राणा रहेंगे या मैं रहुँगा। तुम मेरे साथ चलोगी र

प्रभाने इदतामे कहा-नहीं।

राजनुमार व्यंग भावते योला--गर्यो, वया चित्तीहरून जल-बादु पसन्दः आ गर्या !

प्रभाने राजकुमारकी ओर निरस्कृत नेपीय देरतार कहा—संसारमें अपनी सब आवाथ पूरी नहीं होता । जिस तरह वहाँ में अपना जीवन बाट रही हूँ वह में ही जानती हूँ । हिन्तु ठोफ-निन्दा भी गो कोई थीज है । समारची हिम में निक्तीवदी रानी हो सुबी । अब राणा जिस माँति रवाँ उसी माँति रहूँगी । में अन्य समयनक उनसे पूणा यास्थी, वहँगी, तुढूँगी । या उसन न मही जावती, विष स्वा संभी या हातीने बद्धार मारच्या मर बाऊँगी । देविन दूसी मरनमें । इस परने बाहर प्रजादि पर न रहूँगी।

राष्ट्रमारके मनमे स्परेण हुएत हि। प्रशास सताका वर्गावरण मन्त चन रवा । यह मुझले राज वर पही है । धमनी उनल है में वैका पूर्व । गई उम भागने बोला—और गर्दि से पूर्व पहाँसे उद्योग प्रकृति प्रकृति हो ।

अकस्मात् राणा तलवार लिये वेगके साथ कमरेमें दाखिल हुए। राज-कुमार सँभलकर खड़ा हो गया।

राणाने सिंहके समान गरज कर कहा---दूर हट । क्षत्रिय स्त्रियोंपर हाय नहीं उठाते।

राजकुमारने तनकर उत्तर दिया—लजादीन न्त्रियोंकी यही सज़ा है। राणाने कहा—तुम्हारा वैरी तो मैं या। मेरे सामने आते क्यों लजाते ये ! जरा में भी तम्हारी तलवारकी काट देखता।

राजकुमारने एँठकर राणापर तलवार चलाई। शल-विद्यामें राणा अनि कुशल थे। बार पाली देकर राजकुमारपर शपटे। इतनेमें प्रभा जो मूर्निहत अवस्थामें दीवारसे निमटी पाड़ी थी, विजलीकी तरह कींच कर राजकुमारके सामने पाड़ी हो गई। राणा वार कर नुके थे। तलवारका पूरा हाथ उसके कन्वेपर पड़ा। रक्तकी फुहार तृटने लगी। राणाने एक ठण्डी बाँस ली और उन्होंने तलवार हाथसे पंच कर गिरती हुई प्रभाको सँमाल दिया।

क्षणमात्रमें प्रभाका मुखमण्डल वर्ण-क्षीन हो गया। आँखें बुरा गई। दीवक टण्टा हो गया। मन्दार-कुमारने भी तलवार फेंक दी और वह ऑक्वोंमें ऑस्भर प्रभाषे सामने पुटने टेवकर बैठ गया। दोनों प्रेनियोंकी ऑक्वें सजल थी। पितमें चुक्ते हुए ईापकपर जान दे रहे थे।

प्रेमके रहस्य निराते हैं। अभी एक धण हुए मज्कुमार प्रभावर तत्यार केतर श्वटा था। प्रभा किसी प्रकार उसके माथ चलनेरर उच्चत न होती थी। तज्जाका भव, धर्मकी बेही, क्तेंट्यकी दीवार, रास्ता रोके गदी थी। परन्तु उसे तल्वारके सामने देखकर उसने उम्पर अपना प्राण अर्वण कर दिया। प्रीतिकी प्रथा निवाह दी। नेकिन अपने वचनके अनुसार उसी परमें।

हीं, प्रेमके रहस्य निसाल हैं। अभी एक धण पहले राज्युमार प्रभापर तलवार रेकर झपटा या। उसके स्मूनका प्यामा या। ईर्भावी अपि उसके इदनमें टहक रही थी। यह किरसी धाराने झान्त हो गई। तुछ देर तक यह अभीत वैठा सोगा रहा। किर उठा और उसने तलवार उठाकर जोरसे अपनी हानीमें सुभा ली। किर रक्तकी मुहार निक्ली। दोनों धारावें मिरा गई और उनमें बोई मेर न रहा।

प्रमा उसके साथ चल्केरर राड़ी न भी । हिन्तु यह प्रेमके बन्धनको होड़ न हमी । दोनों उस परहीने नहीं, सहारते एक साथ सिधारे ।



दिखाई दी। इसकी उम्र २५ सालते अधिक न थी, पर रंग पीला था। ऑखें वरी और ओठ सूरो। चाल-दालमें कोमलता थी और उसके डीलडीलका गठन बहुत ही मनोहर था। अनुमानसे जान पढ़ता था कि समयने इसकी यह दशा कर रक्सी है पर एक समय वह भी होगा जब यह बड़ी सुन्दर होगी। इस स्त्रीने आकर चौलट चूमी और आशीर्वाद देकर पश्चिर बैठ गई। राजनिन्दनीने इसे सिरसे पैर तक गई ध्यानसे देखा और पृछा, " तुम्हारा नाम क्या है!"

उसने उत्तर दिया, " मुद्दो मजविलातिनी कहते हैं।"

- " कहाँ रहती हो ? "
- " यहाँसे तीन दिनकी राहपर एक गाँव विक्रमनगर है, वहाँ मेरा घर है।"
- " संस्कृत कहाँ पढ़ी है ? "
- " मेरे पिताजी सस्कृतके यदे पण्डित थे, उन्हींने थोड़ी बहुत पढा दी है।"
- " तुम्हारा स्याह तो हो गया है न ! "

ब्याइका नाम सुनते ही मजिपलिसिनीकी आँहिस आँहि यहने लगे। वह आवाज सम्हाल कर बोली—इसका जवाव में किर कमी दूँगी; मेरी रामकहानी यही हु:खमय है। उसे मुनकर आपको हु.टा होगा, इसल्एि इस समय समा कीजिए।

आजमे मजविलासिनी नहीं रहने लगी। सस्तृत साहित्यमें उनका बतुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को मतिरिन रोचक कविना पटकर सुनाती थी। उसके रम, रूप और विद्याने भीरे भीरे राजपुनारियों के मनमें उसके प्रति प्रेम और प्रतिश उत्वस कर थी। यहाँ तक कि राजकुमारियों और मज-विकासिनी के बीच यहाई-युटाई उठ गई और वे सहेलियों री गीति रहने हभी।

वर्षं मापिने बीत गये। हुँ पर प्रशासित और प्रमीखित दोनो महाराजके गाथ जातमानिस्तानकी मुदीमपद गये हुए थे। यह निरद्दनी पदियाँ सेपहत और रमुजाके पद्नीमें करीं। मजिन्याकिर्नाको दान्त्रामधी किताने दत्ता भेम या और यह उनमें करीं। मजिन्याकिर्नाको दान्त्रामधी करती और उत्तम भीति के स्वाप्त करीं। उत्तम की और उनमें ऐसी बारिना निकाली कि दोनों सामुनाहियाँ मुना हो आहे।

एक दिन संश्वास एक्य या, दोनी नागनुमारियों कृत्वाहीमें के अस्ते नदे, तो देवा कि, मनदिव्यक्तिमें हरी हरी मास्वर विदेश हुई है शीर उसकी

उन्होंने बरसों संस्कृत साहित्य पढा था। युद्ध-विद्यामें वे बढ़े निपुण ये और कई बार लड़ाइयोंपर गये थे।

" एक दिन गोधूलि-वेलामें सब गार्चे बंगलसे लौट रही थीं। मैं अपने द्वारपर रादी थी। इतनेमें एक जवान बाँकी पगड़ी बाँधे, दियपार सजाये ्र ग्रमता आता दिखाई दिया। मेरी प्यारी मोहिनी इस समय जगलसे लौटी थी, और उसका बचा इधर कलोलें कर रहा था। सपोगवश बचा उम नरजवानमे टकरा गया। गाय उस आदमीपर सपटी। राजपूत बद्धा साहसी था। उसने भायद सीचा कि भागता हूँ तो कल्फ्कका टीका लगता है, तुरत त्लवार म्यानसे सींच ही और वह गायपर शपटा । गाय शहाई हुई तो थी ही, कुछ भी न हरी। मेरी आँखोंके सामने उन राजपूतने उस प्यारी गायको जानसे मार टाला । देराते देराते मैकड़ो आदमी जमा हो गये आह उसरी देदी-सीधी सुनाने त्यो । इतनेने पिताजी भी आ गये । वे सन्ध्या करने गये थे। उन्होंने आकर देखा कि द्वारपर सैक्टो आद्यायोक्त भीट लगी है, गाय तदप रति है और उसका बचा राषा ने रहा है। पिताजीकी आहट मुनते ही गाय कराहने लगी और उनकी ओर उसने उछ ऐसी दृष्टिसे देखा कि उन्ह कीम आ गया। मेरे बाद उन्हें यह गाय ही प्यासी थी। वे लस्कार कर बोले - मेरी गाव किसने मारी है ? नवजवान लजासे सिर अपने सामने आया और बोला-मीने ।

पिताजी-तुम धनिय हो १

राजपृत—हाँ।

पिताजी-तो किमी धानियसे हाथ मिलाते !

राजपूतका चेहरा तमतमा गया। योहा—कोई धिषय मामने आ जाय। इजारों आदमी राष्ट्रे थे, पर किसीका साहत न हुआ कि उस राजपूतरा सापना करे। यह वेरपतर पिनाजीने तत्यार गीन ही और ये उसदर हट पढ़े। उसने भी तत्यार निकाह री और दोनों आदमियोंने तत्यार नको स्थी। वसने भी तत्यार निकाह री और दोनों आदमियोंने तत्यार नको स्थी। वितानी बुदे थे, सीनेवर ज़त्या यहरा लगा। निर पढ़े। उस्टें उठावर रोग परवर साथे। उनका चेहरा पीना था, पर उनकी ऑग्योंने विनतारियों निकत रही थी। भे रोजी हुई उनके सामने आई। सुते देन्यन ही उन्होंने सब बादनियों को पहारों रूट जानेका सेना किया। जब भै शीर विताजी-अवेर रह गमे, सो बीटे—बेटी, हुम सजपूतारी ही।

आपकी सेवामें आ पहुँची और तबसे आपकी कृपासे में आरामसे जीवन विता रही हूँ। यही मेरी रामकहानी है। "

राजनिदनीने लम्बी साँस लेकर कहा, दुनियामें कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। ऐर तुम्हारी तलवारने उसका काम तो तमाम कर दिया !

मजविलासिनी—कहाँ विदेन ! यह वच गया, जराम ओछा पदा था। उमी शकलके एक नौजवान राजपूतको भैंने जगलमें शिकार रोलते देखा था। नहीं मालम, वहीं था या और कोई, शकल निलकुल मिलती थी।

3

कई मानि बीत गये। राजकुमारियोंने जबसे प्रजिवलासिनीकी रामकहानी सुनी है, उसके साथ वे और भी प्रेम और सहानुभूतिका वर्ताव करने लगी है। पहले दिना सकीच कभी कभी छेड़छाड़ हो जाती थी; पर अब दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती हैं। एक दिन बादल बिरे हुए थे; राजनिद्दिनीने कहा—आज बिहारीलालकी 'मतमई मननेको जी चाहना है। वर्षा उत्तुपर उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं।

दुर्गाक्नियरि—वही अनमोल पुस्तक है। मखी, तुग्हारी वगलमें जो आलमारी रक्षी है, उसीमें वह पुस्तक है, जरा निकालना। मजिवलासिनीने पुस्तक उतारी. और उसका पहला ही पुष्ट रहेगा था कि, उसके हाथसे पुस्तक दृट पर गिर पत्ती। उसके पहले पृष्टपर एक तसवीर लगी हुई थी। यह उसी निर्दय पुक्की तनवीर थी जो उसके यावका हत्याग था। मजिवलाभिनीही शारी लाल हो गई। त्योगियर यल पद गये। अपनी प्रतिशा याद आ गई। पर उसके गाय गि यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस आइमीहा नित्र यहाँ कैने आया और हमका इन राजकुमारिनीते क्या सवल है। कही ऐसा न हो कि मुझे इनका पृत्तक होकर अपनी प्रतिशा तोहनी पदे। राजनिवनीने उसकी पहल देशकर कहा—मसी प्रया बात है। यह फोध पत्ती । मजिवला गिनीने कारभानीने पहा—नुस्त नहीं, न जाने पत्ती व्यव रहा गया था।

आजमे प्रवित्वासिनीये मनते एक दौर विन्य उत्यव हर्षे ।— एया दूसे राजकुमास्यिका एवण होग्य स्थमा प्राय लेखना परेगा है

पूरे धोण्ड गरानिके बाद अधनानिकानने एप्पीनित् और पर्कानित् पीटे। बादसादशी नेनाको पड़ी यही कठिनाइभोंका एप्नना पत्ना पछा। वर्ष प्रिथापसं पड़ने स्थी। पराडोंके दूरें वर्डने एक गरे। आने बानिके

प्रमन्नतासे ले लिया । कविता यापि उतनी विदया न थी, पर वह नई और वीरतासे भरी हुई थी । वे वीररसके प्रेमी थे, उसको पटकर बहुत खुज हुए और उन्होंने मोतियोंका एक हार उपहार दिया ।

वजिलासिनी यहाँसे छुटी पाकर कुँवर धर्मसिंहसे पास पहुँची। वे नैठे हुए राजनिदनीको लगाईकी घटनाय सुना रहे थे, पर च्यों ही प्रजित्तानिनी ऑर उनपर पढ़ी, यह सज होकर पीछे हट गई। उसको देराकर धर्मिनिह चेहरेका भी रग उद गया, होंठ सूच गये और हाध-पेर सनसाने लगे। जजिलासिनी तो उलटे पाँच लीटी, पर धर्मिंग्हने चारपाईपर लेटकर दोनों हाथोंमे मुंह हॅक लिया। राजनिदनीने यह ह्रव्य देराा और उसका पृत्नमा बदन पत्तीनेसे तर हो गया। धर्मसिंह सार्च दिन पलगपर मुपचाप पछे, करवेट बदलते रहे। उनका चेहरा एगा चुम्हला गया असे वे बरसीं के गेगी हो। राजनिदनी उनकी सेवामें लगी हुई थी। दिन तो यों कटा, रातको दुंग्य भाहव सन्ध्याहीने धकावटका बहाना करके लेट गये। राजनिदनी देरान थी कि गापरा क्या है। प्रजित्तिनी इन्हीं प्रमुक्ती प्रामी है। राग यह सम्भा है कि गेरा प्यारा, गेरा मुद्धेट धर्मसिंह ऐमा कटोर हो। विती, नहीं, ऐसा नहीं हो मकता। यह यहायि चारती है कि अवने भागों उनको अवनी गोरमें ले लिया।

પ્ર

रात वृत्त बीत गई है। आकाशमें अंधरा हा गया है। सारमर्श दुतामें भरी तुई वोण कभी गभी तुनाई दे जाती है और रह रहतर क्लिने सन्तर्वासींग आरात कालमें आ पहली है। राजनिद्दनींगी ऑस प्रयापक सुली, तो उसने धर्मस्टिको पर्तमान पाया। दिला हुई, यह इट स्टाइन्ड कन्निकातिनीं के कारेबी और चही और दानाकेंचर गांधी होकर भीता तो देवने तभी। सदेह पूरा हो गया। यहा देनती ही का पर्वाचनातिनी हाथ कोरे सर्वाचनातिनी हाथ कोरे सर्वाचनातिनी साथने तिमा लिये गांधी है और प्रमितिह दोनों हाथ कोरे सर्वाचनातिनी साथने तिमा लिये गांधी है वह हम वेराते ही सामानितिना मांधी स्वाचन तिमा स्वाचन सामानितिनी हो सह प्रस्ते नित्र स्वाचन स्वाचन सामानितिनी हो सह प्रस्ते हमें साई और दूर वेंड्यर रहें सुपा सामानितिनी साथ सित्र त्यानी है। यह स्वाचन स्वाचन साई और दूर वेंड्यर रहें सुपा सामानितिनी साथ सित्र स्वाचन स्वाचन स्वाचन साई और दूर वेंड्यर रहें सुपा सित्र स्वाचन सामानितिनी सामानितिनी सामानितिनी साई सित्र स्वाचन सामानितिनी साथ सित्र स्वाचन सामानितिनी साई और दूर वेंड्यर सित्र स्वाचन सित्र सित्र स्वाचन सामानितिनी साथ सित्र सि

" क्यों ? क्या में सिपादी नहीं हूँ ? एक बार जो प्रतिना की, समस हो कि वह पूरी करूँगा, चारे इममें अपनी जान ही क्यों न चही जाय।"

" सब अवस्थाओं में । "

" हाँ, सब अवस्थाओं में।"

" यदि वह तुम्हारा कोई यन्धु हो तो ? "

पृथ्वीसिंहने धर्मसिंहको विचारपूर्वक देखकर कहा—कोर्ट बंधु हो तो !— धर्मसिंह—हाँ, सम्भव है कि तुम्हारा कोई नातेदार हो।

पृथ्वीसिंहने - ( जोशमें ) कोई हो, यदि मेरा माई भी हो, तो भी जीता

चुनवा हूँ।

धर्मसिंह घोड़ेसे उत्तर पड़े। उनका चेहरा उत्तरा हुआ था और ओठ काँप रहे थे। उन्होंने कमरसे तेगा सोलकर ज़मीनपर रस दिया और पृथ्वीसिंहको उलकार कर कहा—पृथ्वीमिंह तैयार हो जाओ। यह हुए मिल गया। पृथ्वीसिंहने, चौंककर इधर उपर देसा तो धर्मसिंहके मिवाय और कोई दिखाई न दिया।

धर्मसिंह--तेगा सीचो।

पृच्वीसिर्-मैंने उसे नहीं देखा।

धर्मसिट—यह तुम्हारे सामने राझा है। यह हुए कुकर्मी धर्मिएंट ही है। पृथ्वीसिट—( पवराकर ) दें तुम !—मै—

धर्मिह - राजपूत, अपनी प्रतिजा पूरी करो।

इतना मनते ही पृथािलिहने विज्ञानी तरह कमरने तेमा याँच विवा जीर उत्ते धर्मिन्दके सीनेमें चुमा दिया । मूठदक तेमा नुम गया । यूनका 'क्वारा दह विक्वा । धर्मिक तमीनवर गिरकर धरिने बोठे. — पूट्योलिह, मैं मुख्यम बहुन कृतक हूँ । तुम मधे बीर हो । तुमने पुरुषका वर्तव्य पुरुषकी मौति पाटन किया ।

पृथ्वीिए पर मुनकर जमीतपर बैठ गर्व और गेने तमे ।

आज राजनिवनी नहीं दोने जा रही है। उनने मोन्हों शुनार निये हैं और मान मोनियोने भरवाई है। बाजहीं मोनावका करन है, पैरीने महाकर रमाया है और काए मुनरी ओड़ी है। उसके बानों मुगिन एक रही है, क्योंकि यह राज कही होने जाती है।

# जुगुनुकी चमक

पंजायके सिंह राजा रणजीतसिंह ससारसे चल चुके थे और राज्यसे वे प्रतिष्ठित पुरुष जिनके द्वारा उसका उत्तम प्रयन्थ चल रहा था, परस्यके द्वेय और अनवनके कारण मर मिटे थे। राजा रणजीतसिंहका बनाया हुआ सुन्दर किन्तु रोग्राला भयन अब नष्ट हो चुका था। कुँवर दिलीवसिंह अब इँग्लंडमें थे और रानी चंद्रकुंबरि चुनारके दुर्गमे। रानी चद्रकुंबरिने विनष्ट होते हुए राज्ययो बहुत संभालना चाहा, किन्तु ज्ञाननप्रणाली न जानती थी और कुट-नीति ईर्याकी आग भदकानेके सिवा ओर पया करती !

गतके बाग्ह वज चुके थे। रानी चंद्रकुँवरि अपने निवास-भवनके ऊपर छत्तपर रादी गद्वादी और देख रही थी और सोचती थी—हर्ष क्यों इस प्रकार स्वतंत्र हैं। उन्होंने किनने गाँउ और नगर जुवाये हैं, किनने जीव-जित्र स्वतंत्र हैं। उन्होंने किनने गाँउ और नगर जुवाये हैं, किनने जीव-जित्र स्वतंत्र हैं। वन्हें उन्हें वन्द नहीं करता। इसी विछ न कि वे बन्द नहीं रह सकतीं। ये गरोगी, यल खायेंगी—और गाँघके जगर चड़कर उन नह कर देंगी, अपने होरने उने बहा ले जायेंगी।

वैठी है। घवराकर पूछा--तें फौन है रे ! नाय कहाँ लिये जात है ! रानी हॅस पढ़ी। मथके अन्तको साहम कहते हैं। वोला - सच बताऊँ या झुठ ?

महाइ कुछ भयमीत-सा होकर बोला – सच बताया जाय।

गनी बोटी—अच्छा तो सुन। भें-लाहीरकी रानी चद्रकुँबिर हूँ। इसी किलमें कैद थी। आज भागी जाती हूँ। सुक्षे जल्दी बनारसे पहुँचा दे। तुक्षे निहाल कर दूँगी और यदि शरारत करेगा तो देख, इस कटारसे सिर काट दूँगी। सबेरा टोनेसे पहले सुक्षे बनारस पहुँचना चाहिए।

ें यह धमकी काम कर गई। महाइने विनीत भावसे अपना कम्पल विद्या दिया और तेजीसे झाँइ चलाने लगा। फिनारेफे मुध और ऊपर जगमगाते एए तारे साथ साथ दौड़ने लगे।

#### 3

प्रातःकाल चुनारके दुर्गमें प्रत्येक मनुष्य अनिम्मत और व्याकुल था। सन्तर्रा, चौकीदार और लेंद्रियाँ सब सिर नीचे किये दुर्गके स्वामीके सामने उपस्थित थे। अन्वेपण हो रहा था, परन्तु कुछ पता न चलता था।

उधर रानी बनारस पहुँची। परन्तु यहाँ पहलेसे ही पुलिस और नेनाका जाल निक्ता हुआ था। नगरके नाफे बन्द थे। रानीका पता लगानेनाटेफे लिए एक बहुमूल्य पारितोधिककी सूचना दी गई थी।

यन्दीग्रहसे निकलकर रानीको जात हो गया कि वह और हद कारागार है। दुर्गमें प्रत्येक मगुष्य उसका आजाकारी था। दुर्गका रागमी भी उसे सम्मानकी हिन्ते देखता था। किन्तु आज स्वतन्त्र होकर भी उसके ओठ बन्द थे। उसे सभी स्थानीमें रातु देख पदने थे। परागदिन पक्षीको पिजरेके कोनेने ही मुदा है।

पुलिसके अफतर प्रत्येक आगे-जानेवारिको ध्यानसे देखते थे, विश्व उछ भिरमिरिनीको और क्रिगीका ध्यान नहीं जाता था, जो एक पटी दुई साझी पहने यातियोक पीछे पीछे घीरे घीरे मिर एकाये गङ्गाकी ओरने चर्ना छा रही है। न यह नीकती है, न दिवकती है, न पदराती है। इस भिरमदिनीकी नगीन गतीका रूप है।

वहाँने भिणारिनीने अमेल्याकी सह ती। यह दिन रह जिन्ह सानीने चाली, और रानको दिनी मुल्लान स्थानपर छेट रहती थी। हाउ दौला ८६ गया था। पैरीने छात्रे थे। इत्तरना पदन कुल्लान नमा था।



सिपारीने उत्तर दिया-आपका एक सेवक।

रानीने उसकी ओर निराश दृष्टिते देखा और कहा—दुर्भाग्यके विवा इस संसारमें मेरा कोहें नहीं।

सिपाहीने कहा—महारानीजी, ऐसा न कहिए। पंजाबके सिंहकी महा-रानीके वचनपर अब भी सैकड़ों सिर छुक सकते हैं। देशमें ऐसे छोग वर्तमान हैं जिन्होंने आपका नमक खाया और उसे भूछे नहीं हैं।

रानी—अव इसकी इच्छा नएँ। फेयल एकं शान्त-स्थान चाहती हूँ, जहाँपर एक कुटीके सिवा और कुछ न हो।

सिपाही—ऐसा स्थान पहाड़ीमें ही मिल सकता है। हिमालयकी गोदमें चिटिए, वहीं आप उपद्रवसे बच सकती हैं।

रानी ( आश्चर्यसे )—शाुओंमें जाऊँ ! नेपाल कय हमारा मित्र रहा है ? सिपाही—गणा जंगवहादुर हदप्रतिज राजपूत हैं।

रानी—किन्तु वही अगवहादुर तो है जो अभी अभी हमारे विरुद्ध लाई इन्होंज़ीको महायता देनेवर उचत था।

सिपाही ( बुन्न रिज्जित मा होकर )—तर आप महारानी चन्द्र कुर्नार भी, आज आप भिरारिनी हैं। ऐस्स्टर्यने देनी और शबु चारों और होते हैं। होग जलती हुई आगको पानीने बुझाने हैं. पर रात्र मापेनर चटाई जाती है। आग असा भी मोच विचार न करें। नेपालमें अभी पमका होन नहीं हुआ है। आप भय त्याग करें और चटें, देखिए नह आपको किम मोनि सिर और और मेंगोंगर विठाता है।

गनीने रात इसी एक्सी छात्रामें मादी। मिपादी भी वहीं होता। आनः काल वहाँपर दो तीनगामी पोड़े देन पहे। एनपर मित्राही स्वार पा और दूसनेपर एक अन्यन्न स्पवान् सुवन। यह गनी चन्न्रकुँजिर वी. जो अपना रथा-रथानकी खोजमें नेपाल जाती थी। कुछ देर पीछे नानीने पूणा—यह प्रश्ना क्यांजिं है। विपादीने कहा - राषा अनवहातुरका। वे र्यायया करने आगे हैं। विन्तु हमने पहले पहुँच नावेंगे।

रानी-नामने उनसे गुरे वहीं पत्री न मिला दिया ! उनका हार्दिक मात्र अकट हो जाया।

गिनारी—पर्धे उनमें शिक्ता अगस्यत था। जान ताम्लीसी रिक्ति स



सूचना दी। दरवारके लोग उन्हें सन्मान देनेके लिए खबे हो गये।
महाराजको प्रणाम करनेके पश्चात् वे अपने सुसजित आसनपर बैठ गये।
महाराजने कहा—राणाजी, आप सन्धिके लिए कौन कौन प्रस्ताव करना
चाहते थे है

राणाने नम्र भावसे कहा—मेरी अल्य युद्धिमें तो इस समय कठोरताका व्यवहार करना अनुचित है। शोकाकुल शत्रुके साथ दयालुताका आचरण करना सर्वदा हमारा उद्देश्य रहा है। क्या इस अवसरपर स्वार्थके मोहमें हम अपने बहुमूल्य उद्देश्यको भूल नायमें ! हम ऐसी सन्ध चाहते हैं जो हमारे हृदयको एक कर दे। यदि तिन्यतका दरवार हमें व्यापारिक सुनिधार्थ प्रदान करनेने कटियद हो, तो हम सन्धि करनेके लिए सर्वथा उद्यत हैं।

मंत्रि-मंदलमें विवाद आरम्भ हुआ। सवकी सम्मति इस दयाखता के अनुसार न भी किन्तु महाराजने राणाका समर्थन किया। यदापि अधिकाश सदस्योंको शतुफे साथ ऐसी नरमी पसन्द न थी, तथापि महाराजके विपक्षमें योलनेका क्रिसीको साहस न हुआ।

यात्रियों के चले जाने के प्रधात राणा जंगवहादुरने खड़े होकर करा— समाफे उपस्थित सरजनो, आज नैपालके इतिहासमें एक नई घटना होनेवाली है, जिसे में आपकी जातीय नीतिमत्ताकी परीक्षा समझता हूँ। इसमें सफल होना आपके ही वर्तस्यपर निर्मर है। आज राज-समामें आते समय मुझे यह आवेरनपत्र मिला है, जिसे में आप सरजनोंकी सेवामें उपस्थित परता हैं। निषेदकने तुलसीदासकी केवल यह चौपाई लिए ही है—

> " आपत-काल परित्रण चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी॥"

महाराजने पूछा-यह पत किसने मेजा है !

" एक निरमिनीने।"

" नियाग्नि कीन है।"

" मदारानी धन्द्रदेखरि । "

करूरक पानीने शाक्षाकी पूरा-जी हमारी निष केंगरेल करकारके विकास होतर मान साह है।

सामा ज्याबरावृत्त रुजित होतर बहा-जी हो। यद्यार हम हसी विचारणो वृत्तरे राज्योंने प्रकट बहर बहे हैं।

उद्देश्य भंग न हो तो, हमारी ओरले शका होनेका न उन्हें कोई अवसर है और न हमें उनसे लब्बत होनेकी कोई आवश्यकता।

करवर-महारानी चद्रकुँवरि यहाँ किस प्रयोजनसे आई हैं !

राणा जंगवहादुर—केवल एक शान्ति-प्रिय सुल-स्थानकी खोजमें जहाँ उन्हें अपनी दुरवस्थाकी चिन्तासे मुक्त होनेका अवसर मिले। वह ऐधर्यशाली रानी जो रगमहलोंमें मुख-विलास करती थी, जिसे फुलोंकी सेजपर भी चैन न निल्ता था-आज रेकरों फोससे अनेक प्रकारके कप्ट सहन करती. नदी-नाले पहाड़ जगल छानती यहाँ केवल एक रितत स्थानकी खोजमें आई है। उमड़ी हुई नदियाँ और उबलते हुए नाले, बरहातके दिन । इन दु:लोको आप लोग जानते हैं। और यह सब उसी एक रक्षित स्थानके लिए - उसी एक भूमिके दुक्केकी आशामें। फिन्तु हम ऐसे स्थान-हीन हैं कि उनकी यह अभिलापा भी पूरी नहीं कर सकते। उचित तो यह या कि उतनी-सी भूभिके बदरे हम अपना हृदय फैला देते। सोचिए, किनने अभिमानकी बात है कि एक अपटाम फँसी हुई रानी अपने दु.एक दिनोंने जिस देशको पाद करती है यह वही पित्र देश है। महारानी चह्रकुँविरको हमारे इस अभवप्रद स्यानपर - हमारी भरणागतोंकी रक्षापर पूरा भरोगा था और वरी विस्वास उन्हें यहाँ तर लावा है। इसी आसापर दि परापितायकी राजनमें मसती साजित मिलेगी, यह पहाँ तक आई हैं। आपको अधिकार है चारे उनकी आजा पूर्ण करें या उसे धूलमें भिला दे। चाहे रक्षणताफे—शरणागतीके माग गदाचरण-पे नियमों हो निसा वर इतिहास्के पृथीनर अपना नाम ए'इ जायं, या जातियता तथा नदाचारमध्यन्त्री नियमीकी निटाकर स्वय अपने ही परित समझे । महे विधान नहीं है कि यहीं एक भी मनुष्य एवा निरनियान है कि जो इस अवसरार बारणायन-यान्त्र धर्मशे विस्तृत परके जपना सिर केंचा कर सके। अब में आपके धन्तिन निः धरेदी प्रतील वरला है। करिए, आप अवनी जानि और देशवा नान उद्याद करेंगे या मांदारे िए अपने माघेपर अवधाना धारा लगाउँने र

राजजुमारने डांगमे बहा -हम महागानीके चम्ली हे प्याप्ति शिलाविता । बसान रिमानिस कोरे—हम समयुत हैं और अपने धर्मका दियाँह व हते । कारत राजविति—हम जनको देशी पूम्याममे छाउँने कि स्माप्त चित्त हो जायमा ।

राणाने सिर शुकाकर कहा-अापके चरणारविन्दसे हमारे भाग्य उदय हो गये।

Ę

नैपालकी राजसभाने पञ्चीस हज़ार रूपयेने महारानीके लिए एक उत्तम भवन पनवा दिया और उनके लिए इस हज़ार रूपया मासिक नियत कर दिया।

बह भवन आजतक वर्तमान है और नैपालकी शरणगतिभियता तथा प्रणपालन-तत्परताका स्मारक है। पंजावकी रानीको लोग आजतक याद यरते हैं।

यह यह चीड़ी है जिमसे जातियाँ यशके सुनहरू शिखरणर पहुँचती हैं। ये ही घटनांथे हैं जिनसे जातीय इतिहास प्रकाश और महत्त्वकी प्राप्त होता है।

पीलिटिकल रेजीडेण्टने गवर्नमेंटको रिपोर्ट की। इस बातकी शंवा थी कि गवर्नमेंट आफ् इण्डिया और नैपालके बीच कुछ रिंग्चाव हो जाय। किन्तु गवर्नमेंटको राणा जंगवहातुरपर पूर्ण विस्तास था और लब नेपालकी राज-समाने विश्वास और सन्तोप दिलाया कि महारानी चन्द्रकृपिको किनी श्रामायके प्रयत्नका अवसर न दिया जायगा, तो भारत मरकारको भी सन्तोप हो गया। इस घटनाको भारतीय हतिदासकी अधेरी रातमें ' जुगुनकी चमक 'कहना चाहिए।

उसपर भी गीतका जादू असर कर रहा था । वह बोली—नि:सन्देह ऐसा राग भैंने आज तक नहीं सुना, रिाइकी खोलकर बुलाती हूँ ।

थोड़ी देरमें रागिया भीतर आया । सुन्दर सर्जाले बदनका नौजवान या । नगे पैर, नगे सिर, कधेपर एक मृगचमं, शरीरपर एक गेम्झा बस्त, हाथोंमें एक सितार । मुरारविन्दसे तेज छिटक रहा था । उसने दवी हुई दृष्टिते दोनों कोमलाद्वी रमणियों से देराा और सिर शुकाकर बैठ गया ।

प्रभाने शिसकती हुई ऑसोंने देखा और दृष्टि नीची कर ली। उमाने कहा—योगीजी, हमारे बड़े माग्य ये कि आपके दर्शन हुए, हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कीजिए।

योगीने सिर शुकाकर उत्तर दिया—हम योगी छोग नारायणका भड़न करते हैं। ऐसे ऐते दरवारीमें हम भला क्या गा सकते हैं, पर आपकी इच्छा है तो सुनिए।

कर गए थोड़े दिनकी प्रीति । कहाँ वह प्रीति कहाँ यह विद्युरन, कहाँ मधुवनकी रीति, कर गण थोड़े दिनकी प्रीति ।

योगीका रसीला करण स्वर सिनारना सुमधुर निनाद, उसपर गीनका माधुर्य, प्रभाको बेट्प किये देला था। इसका रमण स्वभाद और उसका मधुर रसीला गाना, अपूर्व मयोग था। जिस मौति नितारकी ध्वनि गनन-गण्डलमें प्रतिध्वनित हो रही थीं, उसी मौति प्रभाके ट्रियमें एट्येंद्री लिलार उट रही थीं। ये भावनाचे जो अब तक शान्त थीं, नाम पर्ग । ट्रिय सुख्य-स्वप्न देखा । स्वीत्रिक्ष मण तिल्हिस्मदी परियायन दन कर नेद्रगति हुए भीरोने कर जोड़ सण्डल्या हो, कहते थे—

#### फर गण थोड़े दिनकी प्रीति

्राप्तं और इस् धनियोगे स्था हुई आल्यों निर्माणको सदकते हुए पतिभोगे में कर बहुना थी—

### कर नष धोड़े दिनकी भीति

् शीर राज्युत्सार्थः प्रसारा हृदयः मी (१००१वी मरणादी लान्दे १०० सूक्ष्मा था---

षर गए घोड़ दिनकी शिति

हो गया है ! में हिन्दू कन्या हूँ, माता-पिता जिसे सींप दें, उसकी दासी शनकर रहना मेरा धर्म है। मुझे तन मनसे उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी अन्य पुरुपका ध्यान तक मनमें लाना मेरे लिए पाप है। आह! यह कछिपत हृदय लेकर में किस मुँग्ते पितिके पास जाऊँगी! इन कानोंसे क्यों कर प्रणयकी वार्ते सुन सकूँगी जो मेरे लिए व्यग्यसे भी अधिक कर्ण-कटु होंगी! इन पापी नेनोंसे वह प्यारी प्यारी चितवन कैसे देख सकूँगी जो मेरे लिए व्यग्रसे भी अधिक हृदय-मेदी होगी! इस गरेमें वे मृदुल प्रेम-बाहु वहँगे जो छोह-दहसे भी अधिक भारी और कठोर होंगे। प्यारे, तुम मेरे हृदय-मदिरसे निकल जाओ। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय-मदिरसे निकल जाओ। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। मेरा

इस तरह एक मरीना बीत गया। व्याहके दिन निकट आते जाते थे और प्रभाका कमल-सा मुरा कुम्हलाया जाता था। कभी कभी विरत् घेदना एवं निचार-विष्ट्रयते ज्ञाकुल होकर उसका चित्त चाहता कि सनी-कृडकी गोदमें शान्ति हैं। फिन्तु गयसाहय इस शीकमें जान ही देंगे, यह विचार कर वह एक जाती। सोचती, में उनवी जीवन मर्दस्य हूँ, मुझ अमागिनीकी उन्होंने किस लाए-प्याग्से पाला है; मैं ही उनके जीवनका आधार और अन्तकालकी आशा हैं। नहीं, यो प्राण देकर उनकी आशाओं शे दत्या न करूँगी। गेरे ट्रयपर चारे जो बीते, उन्हें न बुटाऊँगी। प्रभाका एक योगी गनैयेके पीछे उन्मत्त हो जाना तुछ द्योगा नहीं देना। योगीका गान तानसेगके गानींने भी अधिक मनोहर पर्यो न हो, पर एक गजकुमारीका उसके दायों विक जाना इदयकी वुर्वन्ता प्रकट करता है । विन्तु रावनाहबके रस्यासी विवाधी, शीर्यी, और वीस्तारे प्राण एवन करनेवी कोई चर्चा न थी। यहाँ तो सत-दिन राग-रंगनी धूम रहती थी। यहाँ इसी शान्त्रके शाचार्य प्रतिशक्ति मसनद्वर दिसकित में, और उनी र प्रशासके मत्मूच रता एटाये याते थे। प्रमाने प्रारम्भाई से इसी राज्यानुका मेरन विषा था और उग्पर इनका गाम स्त ध्य गया था। देगी अवस्थारे उनहीं गाप-जियाने यदि भीपणस्य धारण वर विना हो आधार्य ही यथा है !

3

शारी बढ़े भूगपामते हुई। सारगादको मनाको मनेने लगावद विदा रिया। प्रभा बहुत सेई। खगाको यह किटी त्यह रोक्टी ही संबंध।

नज़ाकतसे लचकती हुई आ पहुँचती, तय रसीले योगीकी मोर्नी छिव ऑखोमें आ बैठती, और सितारके मुललित सुर गूँजने लगते—

### कर गए थोड़े दिनकी प्रीति

तव वह एक दीर्घ निःश्वास िकर उठ बैठती और बाहर निकल कर पिजरेमें चहकते हुए पक्षियोंके कलरवर्मे शान्ति प्राप्त करती । इस मौति यह स्वम तिरोहित हो जाता ।

#### R

इस तरह कई महीने बीत गये। एक दिन राजा हरिक्षत्र प्रभाको अपनी चित्रसालामें ले गये। उसके प्रथम भागमें ऐतिहासिक चित्र ये। सामने धी श्रवीर महाराणा प्रतापिष्टका चित्र नजर आया। मुखारविन्दसे वीरतावी प्योति स्फुटित हो रही थी ।तनिक और आगे वडकर दाहिनी ओर स्वानिभक्त जगमल, बीरनर साँगा और दिलेर दुर्गादास विराजमान थे। बापी और उदार भीमिंग्ह बैटे हुए थे। राणा प्रतापके सम्मुख महाराष्ट्रफेनरी बीर शिवालीका चित्र या। दूसरे भागमें कर्मगोगी कृता और मर्यादा पुरुपोत्तम राम निराजते ये। चतुर निवकारीने चित्र निर्माणमें अपूर्व ग्रीगह दिगहाया था। प्रभाने प्रतापत्रे पाद-पद्मोंको चृमा और वह कृष्यके मामने देर तक नेपोने प्रेम सीर धदाके ऑगू भरे मन्तक ग्रुकाये पड़ी गरी। उरके द्वरपार इस समय बच्धित प्रेमका भग गटर रहा था। उसे माइम होगा कि यह डन महापुरुगोरे थिय नहीं, उनके पवित्र आलापे हैं। उन्होंके नितने भारतप्रदेश इतिहास गीरवान्या है। ये भारतके यहमून्य टानीप रन्त, उच षोटिक सार्विस्मारक, और संसमीक जातीय हमुल शांनि हैं । ऐसी उद आत्माओं सामने संदे होते उमें महीच हो ॥ था। धामे बनी दूनन अगर मामने आज । यहाँ शतमय उद्य योग राधनमें येत्रे हुए देल्य पर्हे । उनर्वाः द्यां की और भारत भवर थे और संवें अभैनित देणनेंट नहेंद्र देते राहिन्दमनायी क्रदीर और भन मनदास यथानेम्य गाँह है । एक नीयायर गर नोर्भाद अनने देश और अभिने नानक प्रान्ति महोती है न्योह माय सिम्हमार थे। उनमें दीसस्य हैशानकी प्योति है परेवार स्वासी शक्तीर्थ और विवेशनद सगडमा । भे । निवशनेषी बेन्द्रल एक एक खबरको स्वाती भी । प्रभावे इनके चल्कीन माइक देशा वर उन



प्रभाने सोचा, इस प्रश्नका उत्तर दे दूँ तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है। वह छतकी ओर निरस्तती हुई बोली—सुरदासका कोई पद था।

हरिश्चन्द्रने कहा-यह तो नहीं-

कर गए थोड़े दिनकी प्रीति।

प्रभाकी ऑसोंके सामने ॲघेरा छा गया, सिर घूमने लगा, वर स्मिन रह सकी, बैठ गई, और इताश होकर बोली—हाँ, यही पद था। फिर उसने कलेंजा मजबूत करके पूछा—आपको कैसे माद्रम हुआ !

हरिश्चन्द्र बोले—वह योगी मेरे यहाँ अकसर आया जाया करता है।
मुसे भी उसका गाना पसन्द है। उसीने मुझे यह हाल बताया था, किन्तु
वह तो कहता था कि राजकुमारीने मेरे गानोंको यहुत पसद किया और
पुनः आनेके लिए आदेश किया।

प्रभाको अब सन्ता कोच दित्तानेका अवसर मिल गया। यह विगए कर बोली—यर बिलकुल गुरु है। मैंने उससे कुछ नहीं कहा।

एरिश्नन्द बोले—यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि यह उन महाशयकी चालाकी है। धींग मारना गवैयों ही आदत है। परन्तु इसमें तो तुम्हें इनकार नहीं कि उसका गाना बुरा न था !

मभा थोली-ना । अच्छी चीजुको द्वरा कीन वरेगा !

्रहरिश्चन्त्रने पूछा—फिर गुनना चाहो तो उत्ते युलगाऊँ । शिरफे यल थीरा आयेगा ।

' वया उनके दर्शन फिर होंगे !' इस आशाने प्रभावा गुलमहत विवसित हो गया । परन्तु इन पर्दे महीनोंकी लगातार कोशिशमें जिन बानको भुटानेमें यह किसिन् सप्तर हो चनी थी. उसके तिर तर्शन हो लानेका सत्र हुआ । बोटी—एस समय गाना मुननेनो मेस जी नहीं,नाहना ।

्रावाने कल-पा में न मार्गा कि तृत और गाग नहीं दुनना चाहती, में अभे अभी बुलावे छाता हैं।

पर कर तर गाम इरिक्षंत्र नीत्थी त्यह नामेंने पाइर विकल गये। प्रश्न उन्हें गेश न गये। प्रश्न उन्हें गेश न गये। या परी निम्में इसी गयी। हिम्सें प्रश्नित प्रश्नित हैंने कि उन्हों नामें या विन्ह नीते हीते कि उन्हों नाम हमारें बील ग्रें गो। हिम्सों पर विन्ह नीते हीते कि उन्हों नाम हमारें बील

## अमावास्याकी रात्रि

₹

दिवालीकी सन्ध्या थी। शीनगरके घूरों और राडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। करवे के लड़ के और लड़िरयों इवेत थालियों में दीपक निये मन्दिरकी ओर ला रही थीं। दीपोंसे अधिक उनके मुसारविन्द प्रकाशमान थे। प्रत्येक यह रोशनीसे लगमगा रहा था। केवल पण्टित देवदत्तका मत्यरा भाग्न अन्धकारमें काली घटाकी भाँति गम्भीर और भवकर रूपमें ग्यहा था। गम्भीर इसिए दि उसे अपनी उप्रतिके दिन भूले न थे। भवहुर इसिए हि यह लगमगाहट मानो उसे निदा रही थी। एक समय वह था जब कि । ईपां भी उसे देख देख कर हाथ मल्ती थी, और एक समय वह था जब कि । एपां भी उसे देख देख कर हाथ मल्ती थी, और एक समय वह था जब कि । एपां भी उसे देख देख करनी है। दारपर दारपालकी नगह अब मदार और एरण्डित वृद्ध राई थे। दीवानरानिसे एक मनज सांब अक्डबता था। उपरेक परोमें लहाँ सुन्दर रमियों भनोडांग मज़ीत गाती थीं, वहाँ आज जज़ती कड़ितरोंके मधुर हार सुनाई देते थे। किसी कँगरेज़ी मदरभेके दिलायींके आचरणकी भांति उसकी कई दिल गई थीं आर उसकी दीवार हिंगी विभा स्वीत हुद्धकी भाँति विदीर्ण हो रही थीं। पर समयको एस वृद्ध वह नहीं महते। समयको निन्दा रार्थ और भूल है, यह मुर्गता और अहरदर्शिताका एक या।

अमाताम्याकी सिन थी। प्रकासने परादित होक्द मानी अन्धरास्ते छनी विप्रातः भवनी दत्तण की भी। पित्रत देवत्त अपने राखं छनाङ्गरमा विप्रात देवत्त अपने राखं छनाङ्गरमा विप्रात्में मीन परन्तु निकाम विग्रा थे। आज एक मरीनेने छन्ती एनी किस्ति निर्देश कालने सिनायक बना विप्रा है। परित्रकी दिख्या और दुन्करी भूगतनेके किए तैया थे। भारपका क्षेत्र छन्ते पैर्व वैधाता था। किन्तु पर नार्ट जियान क्षात्म बाहर थी। बेन्ति दिल्ली दिल्ली स्वार थी। बेन्ति दिल्ली दिल्ली स्वार सिनायक हुई दिल्ली किस्ति विराहने विराह सिनायक हुई दिल्ली किस्ताने विराहने विराहने स्वार हुई दिल्ली किस्ति विराहने विराहने विराहने विराहने स्वार हुई दिल्ली किस्ति विराहने विराहने विराहने स्वार हुई दिल्ली किस्ति विराहने विराहने विराहने विराहने स्वार हुई दिल्ली किस्ति विराहने वि

दछालोंकी खुगामद और मुविक्तलोंकी नाजवर्रारोके वावलूद भी आप अहाते अदालतेमें भूते कुत्तेकी तरह चकर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाइ फाइ चीराने, मेज़पर हाथ-पैर पटकनेपर भी अपनी तकरीरसे कोई असर पैदा नहीं कर मकते, तो आप अमृतिबन्दुका इस्तेमाल कीजिए। इनका सबसे बढा फायटा जो पहले ही दिन मालम हो जायगा यह है कि आपनी आँगें पुल जायंगी और आप फिर कभी इन्तिहारवाज़ ईकीमोंके दामफरेगमें न फॅसेंने।

वैद्यजी इस विशापनको समास कर उच स्वरसे पढ़ रहे थे. उनके नेत्रोमें उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतनेमें देनदत्तने बाहरमें आया इति हुए। रातके समय उनकी भीन हुगुनी थी। लालटेन लिये हुए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरोंसे लिपट गया और बोला—वैप्रजी, इस ममप्र मुसपर दया की अए। गिरिजा अप कोई सायतको पाहुनी है। अब आप ही उमे बचा महते हैं। यो तो मेरे भागमें जो टिरा है वही होगा, किन्तु इस समय निष्य नरकर आप देग लें तो मेरे दिलकी दाह मिट जायगी। मुसे धर्य हो जायगा कि उनके लिए मुससे जो तुन्छ हो सकता था भैंने किया। परमान्मा जानता है कि भे इस योग्य नहीं हूँ कि आपकी कुछ नेवा बर सर्वे, विस्तु जप तक जीं मा आपका यम गार्जेंगा और आपके इशारों हा गुलाम बना रहेंगा।

हकीमजीको परने कुछ तरम आधा हिन्तु वह उगृतुकी चमक धी ने कीम स्वाधेक विद्याल अध्यक्षरमें विनीन हो गई।

8

वहीं अमावाहवादी रानि थी। हृशीनर भी मणाटा छा नवा था। जीनोपाट अपने थयों ने नीउने नगावर हमाम देते में। हाम्मेशों अवनी श्रष्टी नीउने नगावर हमाम देते में। हाम्मेशों अवनी श्रष्ट और अनिवासि हमाफे निष्ट धार्यना बद रहे थे। हम्मेसे पण्टी दे हमाताह सहद वायु और अन्तराम चीरते हुए बानमें आने छमे। उनकर सुवासी ज्यान इस मितनका अवस्थामें आजनत भी भीन हो। थी। उद्देशका स्थाप होते गये और सन्तर्भ प्रित्त देवहणां राजी आवह उनक मोहदूरसे हुउ हमें। विविधानी इस समय नियसों स्थाप स्थाप हमुदूर हो। हम

दहालोंकी खुगामद और मुनक्किलोंकी नाज़वर्रारोके वावजूट भी आप अहाते अदालतेमें भूखे कुत्तेकी तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाइ फाइ चीपाने, मेज़पर हाय-पैर पटकनेपर भी अपनी तकरीरते कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृतिविन्दुका इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे वडा फायदा जो पहले ही दिन मालम हो जायगा यह है कि आपकी ऑग्यें खुल लायंगी और आप फिर कभी हिस्तहारवाज हंकीमोंके टामफरेवमें न फेंसेंगे। "

वैद्यजी इस विज्ञापनको समाप्त कर उच स्वरसे पढ रहे थे; उनके ने भेमें उचित अभिमान और आजा झलक रही थी कि इतने में देवदत्तने वाहरमें आवाज दी। वैद्यजी बहुत खुझ हुए। गतके समय उनकी फीम हुगुनी थी। लालटेन लिये हुए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरोंते लियट गया और योजा—वेद्यजी, इस समय मुझपर दया की जिए। गिरिजा अव फोई सायतको पाहुनी है। अय आप ही उसे यचा सकते हैं। यो तो मेरे भाग्यमें जो लिया है वही होगा; फिन्तु इस समय तिम्य नलकर आप देख लें तो मेरे दिलकी दाह मिट जायगी। मुद्दो घेट्य हो जायगा कि उत्तके लिए मुंगसे जो कुछ हो सकता था मेने स्थि। परमात्मा जानता है कि ने इस योग्य नहीं हैं कि आपकी कुछ मेया कर सकूँ, किन्तु जब नक पीऊँ मा आपका यज गाऊँना और आपके इशारोका गुल्यम यना रहेंगा।

हपीम-तिज्ञो पहले द्वरा तरम आया सिन्तु यह युगूनकी चमक घी हो सीम स्वार्थके विशाल अन्यकारमें वित्तीन हो गई।

B

मही लागवास्तार्था सनि था। इसीनर भी समाय छा गण था। शियो तरे अपने मनीनो नीरसे जगावर हमाम देते ये। हार्यन मने लवनी वर्ण और मोधित व्यापे रिष्ट मार्थना पर नहें थे। हत्तेये पर्वीक रूप और मोधित व्यापे समाय रिष्ट मार्थना पर नहें थे। हत्तेये पर्वीक रुपातार साव वानु और अन्यवास्थी पाने हुए कानने आगे रूपे। उन्हों सुद्दार्थी परि इस निरुप्त समय स्थापि अन्यवा में दिवीप होते थी। यो वह रुप्त स्वीक रे क्यापे सनीर अग्रव सन्देश रूप स्थाप स्याप स्थाप स्य

यह दीनता जो उनके मुखपर छाई हुई थी थोड़ी देरके लिए बिदा हो गई। वे गम्भीर भाव धारण करके बोले—यह आपका अनुगह है जो ऐसा कहते हैं। नहीं तो मुझ जैसे कपूतमंतो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपनेको उन लोगोंकी सन्तित कह सकूँ। इतनेमें नौकरोंने ऑगनमें फर्श विछा दिया। दोनों आदमी उसपर बैठे और वाते होने लगी, वे बाते जिनना प्रत्येक गव्य पंडितजीके मुखको इस तरह प्रफुड़ित कर रहा था जिस तरह प्रातःशालकी वायु फूलोंको जिला देती है। पण्डितजीके पितामहने ननपुरक ठाइरके पितामहको पत्तीस सहस्र कपये कर्ज दिये थे। ठावुर अब गयाम जाकर आपने पूर्वजोंका थाद्र करना चाहता था. इसलिए जरूरी या कि उसके जिम्मे जो कुछ प्रहण हो उसकी एक एक कीड़ी चुका दी जाय। ठावुरको पुराने वही-पातेमे वह क्ष्मा दिसाई दिया। प्रचीसके अब पन्द कर हजार हो चुके थे। वही इतण चुका देनेके लिए ठावुर आया था। धर्म ही यह शक्ति है जो अन्त.करणमें आजस्वी विनारोंको पैदा करती है। हाँ, हम विचारको कार्य्यम लोनेके लिए एक पिश्व और यलवान आत्माकी आवश्च यता है। नहीं तो वे ही विचार कुर और पापमय हो जाते हैं। अन्तमें ठावुरने पूहा—आपके पास तो वे चिट्टियों होंगी !

्षेत्रदत्तका दिल बैठ गया । वे सँभलक्ष्य बोले—सम्भवतः हो । कुछ यह नहीं सैकृते ।

ठाकुरने लापनवाहीने कहा—दृदिण, यदि मिल जाने नी हम ऐसे नार्थे में पिड़त देश्दस उठे. लेकिन इत्य टटा हो रहा मा। शवा होने लगी कि वहीं नाय हरे साम न दिसा रहा हो। कोन जाने यह पुर्ज ननवर साम हो गया पानशा। यदि मिला तो हमये भीन हेना है। तो कि वृषका प्याना सामने आवर हायते मुद्दा जाता है — दे मगवान् । यद पत्ती कित गारा इसने अनेत क्ष्म पायरि, अब इम्पर द्या करो । इस प्रभा आता और निस्तार्थ द्यामें नेवदन्त भीम गये और प्रीमार्थ हिम्हिनो हुए प्रकाशने क्षेत्र प्रमान नेवदन्त भीम गये और प्रीमार्थ हिम्हिनो हुए प्रकाशने क्षेत्र पुरु प्रभोने जन्म पुरु हम देगने लगे। ये खाल कि भीन उमग्रमें में हम प्रमान नेवान और वीरे — प्यान, विद स्थाने साम हम देगने हम हम्हें स्वका यह स्थान स्थान हमें स्वका स्थान हम हम्हें स्वका यह स्थान हमें साम हम्हें स्वका सह स्थान हम हम्हें स्वका सह स्थान हम्हें स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान स्थान हम्हें स्थान स्थान स्थान हम्हें स्थान स्था



उसी मखमली थैलेमें रख दिया। किन्तु अब उनका यह विचार नहीं था कि समवतः उन मुदोंमें भी कोई जीवित हो उठे। वरन् जीविकासे निश्चित हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठापर अमिमान कर मकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्ताहके नशेमें मस्त थे। वस, अब मुझे जिन्दभीमें अधिन सम्पद्ध कि क्रमत नहीं। ईश्वरने मुझे हतना दे दिया है। इसमें मेरी और गिरिजाकी जिन्दगी आनन्दसे कट जायगी। उन्हें क्या ख़बर थी कि गिरिजाकी जिन्दगी पहले कट चुकी है। उनके दिलमें यह विचार गुदगुदा रहा या कि जिम समय गिरिजा इस आनन्द-समाचारको सुनेगी उस समय अवश्य उठ थेठेगी। विन्ता और कप्टने ही उसकी ऐसी दुर्गित बना दी है। जिसे भरमेट वभी रोटी नसीव न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निधनताफे इंटय-विदारक बन्धनसे मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही गया समृती है। यह सोचते हुए वे गिरिजाके पास गये और उसे अरिस्ताम हिलाकर बोल—गिरिजा, ऑलें खोलो। देरतो, ईश्वरने तुग्हारी विनती सुन ली और रमारे ऊपर दया की। कैसी तबीवत है।

हिन्तु जब गिरिजा तित्व भी न मिनकी तम उन्होंने चादर उठा दी ओर उसके मुँएकी ओर देशा। दृदयसे एक करणात्मक ठण्टी आह निम्ही। ये वहीं सर गाम कर रैठ गये। ऑग्गोते जीगितकी भूँदें टक वर्षी। आह ! बया यह सम्पदा इतने मूह्य मूह्यपर मिली है। क्या परमात्मके दरवारते मुझे इस प्यारी जानका मूह्य दिया गया है। इंश्वर, तुम न्द्र न्यान करते हो। मुझे गिरिजाकी जायस्यकता है. चपयोशी आपस्यकता नहीं। यह सीदा सहा महँगा है।

દ્દ

समानास्वाकी जैदेरी रात गिरिजांक अन्यद्यसमा लीतनवी मोंति मसाम हो चुवी थी। रोतींमें राज चलानेमले क्षिमान केंचे और पुराबते सारणे गा रहे थे। सर्वीत कांचले एए यथे सुर्वान्देवताने बाहर निवलनेवी प्रायंना कर रहे थे। पन्यस्वर गोववी अल्बेली विवर्ध समा हो गई थी। यानी मर्लांके रिए नहीं, हैतनोंके लिए। कोई पहेंबी बुद्धें बाले हुए अपनी पोर्ट्स सालकी सबल बर रही थी, कोई कांकीने निगदी हुई खपनी नहेंगीले पुल्यूस कर समाहरमधी बाले परार्ता थी। बुई कियाँ सोते हुए बोलींको होहने

विश्व गमरशादास दिलीके ऐरवर्यशाली लगी थे, बहुत ही ठाटबाटते रहनेवाले। बर्ष यहे अमीर उनके यहाँ नित्य आते थे।
वे लाये हुओंका आदर-सत्कार ऐसे अच्छे ढगते करने थे कि एस
बातकी धूम सारे महलेमें थी। नित्य उनके दरवालेपर किमी न किमी
बहानेते हुए मित्र एकड़ा हो जाते, टेनिस राल्ते, ताश उस्ता, हारमोनियमके
मएर स्वरीते जी बहलते, चाय-पानीते हृदय प्रपुत्तित करते और अपने
उदार मित्रके सहावहारकी प्रशमा करते। बाब्मात्व दिन-भरमें इतने रह्म
बदलते थे कि उनपर 'पेरिस 'की 'परियो'को भी ईपा हो सरती थी।
कई वैकीम उनके हिस्से थे। कई दूकानें थीं। किन्तु बाब सालवमे इतना
अवकाश न था कि उनकी कुछ देख भाल करते। अतिथि-सत्कार एकपित्र
धर्म है। ये सच्ची देशितीथिताकी उमद्गते कहा करते थे—अतिथिसत्कार आदिनालसे भारतवर्षके निवासियोंना एक प्रधान और सराहांग्य
सुण है। अभ्यागतींका आदर-सन्मान करनेमें हम अदितीय हैं। हम इसीते
गैसारमें मनुष्य कहलाने योग्य हैं। हम मय तुल हो। वेटे हैं, तिन्तु तिस
दिन हममें यह सुण होप न रहेगा, यह दिन हिन्तु वार्ति हिए लल्ला,
असान और मृनुका दिन होगा।

मिस्टर सम्दर्भ जातीय आग्रहाकताओं में श्री देनसाह न थे। वे सामाहित सीर राजनीतिक कार्यों पूर्ण कपने गीए देते थे। वहाँ तम हि प्रितिषे दे विस्ता पूर्ण कपने गीए देते थे। वहाँ तम हि प्रितिषे दे विस्ता पूर्ण कपने गीए देते थे। पहुँ ति। सामाहित भागा अन्यन्त उपमुक्त, ओहिनियों भी। एपीप्रावृद्ध ही दी थी। उपिरा गम श्रीर हानिय उनके एक एक एक एम्पर प्रशास्त्रक हान्हें। धी। धीनि प्रशास क्षीर हानिय जनके एक एक एक एम्पर प्रशास्त्रक हान्हें। धीनि प्रशास करिया कार्यों कार्यों, वार स्थास्त्रक मामा ही ते उपमुक्त करिया स्थास करिया करिया हिन्द करिया स्थास करिया करिया हिन्द करिया स्थास करिया करिया हिन्द करिया हिन्द करिया स्थास करिया हिन्द हिन्द करिया हिन्द करिया हिन्द करिया हिन्द करिया हिन्द हिन

माँके नाम जमा कर दिये कि उसके ब्याजसे उसका निर्वाह होता रहे।
किन्तु वेटेके इस उत्तम आचरणपर माँका दिल ऐमा ट्रटा कि वह दिली
छोड़कर अयोध्या जा रही। तवसे वहीं रहती है। यावूसाहव कभी कमी
भिसेज रामरक्षासे छिपकर उससे मिलने अयोध्या जाया करते थे, किन्तु वह
दिली आनेका कभी नाम न लेती। हाँ, यदि कुशल-सेमकी चिट्ठी पहुँचनेमें
कुछ देर हो जाती तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी।

ર

उसी महिल्लेमें एक सेठ गिरधारीलाल रहते थे। उनका लाखोंका लेन-देन था। चे हीरे और रत्नोंका व्यापार करते थे। बाबू रामरक्षाके दूरके नातम साह होते थे। पुराने दगके आदमी थे-पातःकाल यमुनास्नान करनेताले, गायको अपने हाथाँसे झाइने-पौछनेवाले। उनमे भिस्टर रामर-क्षाका स्थभाव न मिलता था। परन्तु जय कभी रुपयोक्ती आवश्यकता होती तो ये नेट गिरधारीलालके यहाँसे येखटके मँगा लिया करते। आपसका मामला था, केयल चार अगुलके पत्रपर रुपया मिल जाता था, न कीई दम्तावेन, न स्टाम्प, न माक्षियोकी आवश्यकता। मोटरवारके लिए दम दनारवी आपस्यकता पुर्व, वह वहाँमे आया । पुण्दी दके रिष्ट एक आस्ट्रे-नियन घोडा ऐद हजारमें लिया, उसके लिए भी रूपपा नेडलीये यहाँसे आया। धीरे धीरे कोई बीन हज़ारका मानत्य हो गया। मेठजी नरत इदयके आदमी थे। समझने थे कि उसके पास दूकाने हैं। वैशोने रूपया है। तब भी चाहेगा रुपया प्रमूल कर लेगे, किन्यु जब दो गीन वर्ष व्यनीत हो गये, और हेठजीके तमाजीका अपेक्षा मिस्टर समस्थाका माँगहीका आधिका रहा, तो गिरधारीतालको मंदेए गुआ। यह एक दिन राम्यधाके महानपर आधे और सम्य मायसे बोल-माई साइव, मुखे एक गुण्डीका स्वया देना है. विदे आप मेरा दिमान कर दें तो पट्टा अन्छा हो। यद फटकर हिना स्था कागृह थीर अनके क्य रियता रे । मिरान समस्या निसी गार्टन पार्टीन मस्मितित होनेके हिए तथा थे। यो भारत समय समा मीनिए। कि देश हैंगा, बन्दी वया है है

िरवादीतात्त्वी बाद मादवर्षी कार्यावर गोव था गना। वे कह होतर -बीर—आपकी जारी नहीं है, हरे ते हैं । हो हो क्ये माधिकति मेरी नहीं हो रही है। मिन्द्रद समस्थाने जनातीत प्रकट गरते हुए यही हेरते। वार्य

न उठे। मुँह हाथ भी न धोया, खानेकी कौन कहे। इतना जानते थे कि दुः पडनेपर कोई किसीका साथी नहीं होता । इसलिए एक आपिससे बचनेके िए कहीं कई आपत्तियोंका बोझा न उठाना पहे । मित्रोंको इन मामलोंकी एवर तक न दी। जब दोपहर हो गया और उनकी दशा ज्योंकी त्यों रही तो उनमा छोटा लड़का बुलाने आया । उसने बापका हाथ पकड़कर कहा-लानां, आज काने क्यों नहीं तलते !

रामरक्षा-भूख नहीं है।

"म्या काया है १ "

"मनकी मिठाई।"

" और क्या काया है ? "

" मार् । भ

"किचने मारा !"

" गिरघारीलालने । "

रुदरा रोता हुआ घरमें गया, और इस मारकी चोटसे देर तक रोता रहा। अन्तमें तस्तरीमें रक्खी हुई दृथकी मलाईने उसकी इस चोटपर मरहमका काम किया।

गेगीनो जब जीनेकी आस नहीं रहती तो ओपधि छोद देता है। मि० रामरक्षा वन रस सुरयोको न मुलझा सके, तो चादर तान ली और मुँह लपेट कर हो रहे। शामको एकाएक उठकर सेठजीके यहाँ जा पहुँचे और कुछ पमान्यानीसे बोले—महाशय, में आपका हिसाय नहीं कर सकता।

रेटजी पदराकर बोटे-क्यों ?

रामरधा—रखिए कि भे इस समय दरिद्र हूँ। मेरे पास एक कीड़ी भी नहीं है। आप अपना स्पया जैसे चाहें वसूल पर है।

मेंड-पर जाप केसी बातें कहते हैं ! सम्बद्धा—बदुत सबी।

रेंड—र्काने नहीं है !

गामसा—दूराने आप सुप्त ले जाहरू।

मेड-देइके टिमे 1

मानसा—वर क्यके उद गये।

ममता

भाग्नीम मार्दिक पर्मामावसे सहायता दी है। केवल एक पुरुष है जिन्छो अभार वायस्तानके दरवारम कुछीपर बैडनका अधिकार प्राप्त है और स्राप्त सन महागय उत्ते जानते हैं। ग

सैठ गिरधारीलालके मुहल्लेमें उनके एक प्रतिवादी थे। नाम था उनी भेज हमान ता । वह जमीदार और प्रतिद्ध वकीछ थे। वानू रामरजाने अमी हत्ना साहस, दुद्धिमत्ता, और मृद्ध भाषणते मुन्सी साहयकी क्व हती जारम ही। सेटजीको परास्त करनेका यह अपूर्व अवसर हाथ आया। वे गत और दिन इसी धुनमें रहते। उनकी मीठी और रोचक रावोंका ममाव उपिया जनोर बहुत ही अच्छा पहता। एक बार आपने असाधारण भूबोरी तमहूम अकर कहा—में डंकेकी चीट कहता हूँ कि मुशी फैज़ल हिमानमें अधिक योग्य आदमी आपको दिह्यीमें न मिल सकेगा। यह वह आदमा है तिसकी गलहोंनर कृषि जनोंमें बाह बाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ

प्रीद्मांकी प्रदानता करना में अपना जातीय और सामाजिक धर्म ममझना हैं। ज्यान अस्ता स अपना जाताव आर पानाजन पर के कि बहुतसे होग इस जातीय और पवित्र होमो असिम हाम वहुवत छात २० वाला न वस्तु है, श्रीमान वीक्ष्मायके दरवारमें मितिष्ठित होना और वस्ता। किन्तु सामाजिक सेवा, वित्र मात्राह्म भावाञ्चत होता जार वर्षा । जार वर्या । जार वर्या । जार वर्या । हैमानी, इंडोरता तथा निर्देशता और मुख-विलासमें ह्यतीत होता हो, यह तिरधारी यह इस अन्योक्ति पूर्ण भाषणमा हाल मनिष्ठ मोधारे भाषणमा हाल मनिष्ठ मोधारे

हो गर्ने । इस्मान हैं। च्याजना धन सामयन । जा अपन अपन भागवर तेल हाला। देशर नामधा भागने भागम भाग गृह। हे हि । मेरिस है । वा पहुँचा । सिस्टर रामाश्चावी साम उत्यामा छ धनाता भाषा हुई भी। जात त्र त्राहत महत्र भ। आत 

प्रत्म्होंमें हार्दिक धर्मामावसे सहायता दी है। फेवल एक पुरुष है जिसको श्रीमान् वायसरायके दरवारमें कुर्सीपर वैठनेका अधिकार प्राप्त है और आप सन्महागय उसे जानते हैं।"

उपस्थित जनीने तालियाँ चजाई ।

कैंड गिग्धारीहालके मुरलेंभे उनके एक प्रतिवादी थे। नाम था मुशी रें बुह रहमान राँ। वहे ज़मीदार और प्रिष्ठ वकील थे। बावृ रामरक्षाने रापनी दृहना, साहस, बुद्धिमत्ता, और मृदु भाषणसे मुन्शी साहबकी सेवा परनी आरम्भ की। तेउ जीको परास्त करनेका यह अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुनमे रहते। उनकी मीठी और रोचक यातीं हा प्रभाव उपरिधत जनीयर बहुत ही अच्छा पढ़ता। एक बार आपने असाधारण धदाक्षी उमझमें आकर कहा-मैं बकेकी चोट कहता हूँ कि मुशी फेब्रुल रहमानते अधिक योग्य आदमी आपको दिछीमें न मिल सचेगा। यह वट आदमा है जिसकी गजनीयर कवि जनोमें बाह बाह मच जाती है। ऐसे भेष्ठ जादमीरी सहापता करना में अपना जावीय और सामाजिक धर्म समझना हैं। अतम्त शोकवा विषय है कि यहुतते लोग इस जातीय और पिन षामको यानिगत लाभका साधन बनाते हैं। धन शौर वस्तु है, भीमान् वायगरायके दरबारमें प्रतिदित होना और यस्त । तिन्तु सामाजिक ने 11, नारीम चाकरी और ही चीन है और यह मनुष्य निस्ता जीवन स्पान प्राप्ति, बेईमानी, कटोरता तथा निर्देषना और मुरा-विलासमें द्यवीत होता हो. पर इंग सेवाके बीग्व कदापि नहीं है।

रेठ गिरवारी बाल इस धान्यों कि पूर्ण भाषणका दाल इनकर में श्रेष्ठ आग हो गये। मैं देरेमान हैं। ब्यागरा धन रमने माना हैं। कियों हैं। इस हरें, औ तुमने मेरा नाम नहीं किया। किया अर भी दुम मेरे लाम हो, में खान मेरा नाम नहीं किया। किया अर भी दुम मेरे लाम हो, में खान कि धान हो कि साम हो। इसर सम्मर्ग अपने बर्म महाम रहे। यहां तक कि भी माना है। धान सम्मर्ग अपने बर्म महाम है। धान है। धान कि धान कि भी माना है। धान कि साम है। धान में बर्म खान खान है। धान मेरा कि साम है। धान के स्मर्ग खान कि साम है। धान के साम है। धान के साम कि साम कि साम है। धान के साम कि साम कि साम साम है। साम कि साम है। साम कि सा

कोई भली मानुस। रेशमी सादी पहने हुए हैं। हाथोंमें सोनेके कड़े हैं। पैरोंमें टाटके स्लीपर हैं। बड़े घरकी स्त्री जान पड़ती हैं।

यों सापारणतः सेटजी पूजाके समय किसीसे नहीं मिलते ये। चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो, ईश्वरोपासनामें सामियक वाधाओं को युसने नहीं देते थे। किन्तु ऐसी दशामें जब कि वहे घरकी की मिलनेके लिए आवे, तो थोड़ी देरके लिए पूजामें विलम्ब करना निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकरसे योले—उन्हें बुला लाओ।

जय यह स्त्री आई तो सेठजी स्वागतके लिए उठ कर खड़े हो गये। तत्मश्चात् अत्यन्त कोमल वचनोंसे कारुणिक शब्दोंम बोले, " माता, कहाँसे आना हुआ ? " और जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्यासे आई है, तो वापने उसे फिरसे दण्डवत की, और चीनी तथा मिश्रीसे भी अधिक मधुर और नवनीतसे भी अधिक चिकने शब्दोंमें कहा " अच्छा, आप श्रीअयोध्या-जीसे आ रही हैं ९ उस नगरीका क्या कहना। देवताओं की पुरी है। बढ़े भाग ये कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन देसे हुआ।" सीने उत्तर दिया, " घर तो मेरा यहीं है।" सेटजीका मुख पुन: मधुरताका चित्र यना। वे बोले, "अच्छा तो मकान आपका उसी शहरमें है ? तो आपने गाया-वानालको त्यांग दिया धैयह तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पित्र आत्मार्ये मंसारमें बहुत थोड़ी हैं। ऐसी देतियों के दर्शन दुर्लम होते हैं। आपने मुहे दर्शन दिये, वसी कृषा थी। मैं इस गोम्य नहीं, जो जाव जैसी विद्विपियोंकी कुछ मेवा कर सर्के । किन्तु जो काम नेरे भी यही. जी उन्छ नेरे किये हो सबता हो, उसके परनेके लिए में सब भौतिन तैपार हैं। यहाँ नेट-साहकारीने मुद्दे। बहुन बहुनाम कर राग्या है। भै मत्रवी ऑग्योमे गटकता हैं। उसका बेतल सिया इसके और युक्त नहीं कि नहां में लीग लागार ध्यान रखते हैं, वहाँ भैं भलाईंगर ध्यान रमना हैं। यदि नोई वधी अवस्थाना शक्त मनुष्य मुशमे कुछ कहने मुननेफें टिप्ट आण है ले विस्तार मानो, सुरसे संस्का यनने द्वारा नहीं जाना । रूप ती सुरापेश विनार, पूर उसके दिए हुट वानेका दर, बुध यह प्यानिक मधी वर नियालगारियोंक कार्यों न पेंग थान, हते उस्ती इस्ताशीशी पूछि दिए विकायन देवा है। मेग यह निकाल है कि भन्ती एत्याद और एम ब्याप । दिन्तु इस प्रकारती बाते आपके समाने करता व्यर्ध है। आफ़ी भी परका हातता है। ुभी बोग्द को इस बार्च हो उनके लिए में निर्मातिक विवाद है ।"

सिलापा होगी। सरकारमें तुम्हारी वड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदयसे कहती हैं कि श्रीष्ठ ही तुम्हें कोई न कोई पदवी मिल जायगी। रामरक्षाकी अँगरेजोंसे वहुत भित्रता है, वे उसकी बात कभी न टालेंगे।

मेटजीके हृदयमें पुद्गुद्दी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहारसे वह पितन जीर माननीय खान प्राप्त हो जाय, जिसके लिए हजारों खर्च किये, हजारों गानियां दी, हजारों अनुनय-धिनय कीं, हजारों खुशामदे कीं, ग्वानसामोकी सिंहिकेयां सहीं, क्गालोंके चहर लगाये! अहा, इस सफलताके लिए ऐसे कई हजार में पर्च कर सकता हूँ। निस्सदेह मुशे इस काममें रामरक्षासे बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। किन्तु इन विचारोंको प्रकट करनेसे न्या लाम १ उन्होंने कहा, "माता, मुशे नाम नमूदकी बहुत चाह नहीं है। बढ़ोंने कहा हैं, 'नेकी कर और दिर्यामें टाल।' मुसे तो आपकी बातका प्रयाल हैं। पदची मिले तो लेनेसे इन्कार नहीं, न मिले तो उसकी नृष्णा भी नरी। परन्तु यह तो गताइए कि मेंने क्यांका क्या प्रयन्ध होगा १ आपको मालम होगा कि मेरे दस हज़ार रुपये जाते हैं।"

रामरक्षाकी मॉने कहा—तुम्हारे रूपयोंकी जमानत में करती हूँ । यह देगी चेंगाल बककी पास-पुक है। उसमें मेरा दस हवार कपया जमा है। उस कपयसे वुम रामरक्षाको कोई व्यासाय करा दो । तुम उन दूकानके मालिक रहोग, रामरक्षानो उसका मैनेजर बना देना । जब तक वह तुम्हारे करेपर चले तब तक निभाना । नहीं तो दूकान सुम्हारी है । मुक्षे उसमैंने सुछ नहीं चाहिए । नैरी सोजन्सपर टेनेवाला ईसार है। रागरक्षा अन्ही सरह रहे, इसने अधिक गुरे और कुछ न चाहिए, यह कह पर पास-तुक सेठजीनो दे दी। भाँके इस अभाइ प्रेमने सेठजीको मिहल कर दिया। पानी उपल पड़ा ऑक प धर उसके मीने दक्त राया। बीक्तिने धेने प्रतिप हमा देशनेके कम अवस्य भिल्ते हैं। हेडबीरे ह्ययं। परेरासकी एक स्ट्रन्से डडी । उनकी आंधे इयद्वा आहं। दिस प्रवार पानीफे बहाउने कभी वभी बीच इट बाल है. उसी प्रवार वरीयणस्की इस उम्माने स्थार्थ और मायारे बीचकी लेर दिया। में पासन्तर गढ़ा सीको मायम देवर मेरि--मान, यह अपना विवास से । महेर अब कविक सराधित परी । यह देवते समाधाना नाम प्रति उद्या देल हैं। मुखे पुरु मरी पादिए, येने अपना रच तुछ पा रिया। साज द्वारासं गमस्य देगरी किन जारेगा ।

## पछतावा

पिडत दुर्गानाथ जब कालेजसे निकले तो उन्हें जीवन-निर्वाहकी चिन्ता उपस्थित हुई। वे दवाल और धार्भिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपना जीवन भी साधारणत सुरापूर्वक व्यतीत हो और दूसरोके साथ मलाई और सदाचरणका भी अवसर मिले। वे सोचने ल्गे—यदि किसी कार्यालयमें क्लर्क वन जाऊँ तो अपना निर्वाह हो सकता हैं किन्तु सर्वसाधारणसे कुछ भी सम्बन्ध न रहेगा । वकालतमें प्रविष्ट हो जाऊँ तो दोनों वार्ते सम्भव हैं, किन्छ अनेकानेक यत्न करनेपर भी अपनेको पवित्र रतना कठिन होगा। पुलिस-विभागमें दीन-पालन और परोपकारके लिए वहुतने अवसर मिलते रहते हैं, किन्तु एक स्थतना और सिक्चार-प्रिय मनु-प्यके लिए वहाँकी हवा हानिप्रद है। शासन-विभागम नियम और नीनियोक्त भरमार रहती है। फितना री चाही पर वहाँ कड़ाई और डॉट-इपटने बचे रहना असम्भव है। इसी प्रकार बहुत सोच-विचारके पश्चात् उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमीदारके यहाँ ' मुख्लार आम ' यन जाना चाहिए। वेतन तो अवस्य कम मिलेमा, विन्तु दीन-रोतिएरीते रात दिन सम्बन्ध रहेगा, उनके साथ मद्व्यवहारका अवसर मिलेगा । साधारण जीवन-निवाह होगा और रिचार इंड होगे।

उत्तर विद्यालिक्ष्मी एक सम्विधाणी व्यमीदार ये। पे० दुर्गानाथने उनके पात जाकर प्रार्थना भी कि मुझे भी अपनी मेनामें रहानर हुनार्थ उनक पान आका माना । पीनिष्ठ । नुपरसाहयने इन्हें सिरमे पैर तक देशा और केंद्रा—पिटतानी, भारता । जुन्यताकुरा २०० मार्च पदी प्रसमात्रा होती, क्रिन्त आपके थीय सेरे यहाँ बोई स्थान नहीं देश पहली।

विश् स्थात करा — मेरे लिए किसी विरोध स्थानकी शासरकता नहीं है। मुनानायन पर । प्रस्काण है। जेउन आप को कुछ व्यक्तापूर्व होते हैं। है हरक्ष काम फर क्षणा है। जेउन आप को कुछ व्यक्तापूर्व होते हैं। स देवर व भेगा । मैंने भी यह संक्षण कर किया है कि सिवा किसी शरि

उचित है। लेकिन पण्डितजीकी वातका उत्तर देना आवश्यक था, अत महा—महाशय, सत्यवादी मनुष्यको कितना ही कम वेतन दिया जावे वह स्टको न लोहेगा और अधिक वेतन पानेसे वेईमान सच्चा नहीं यन सकता है। सम्महिका स्परोते कुछ सम्बन्ध नहीं। मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और वेईमान बढ़े वहे धनाढ्य पुरुप । परन्तु अच्छा, आप एक सज्जन पुरुप है। आप मेरे यहाँ मसन्नतापूर्वक रहिए। मैं आपको एक इलाकेका अधिकारी बना देंगा और आपका काम देखकर तरकी भी कर हूँगा।

हुर्गानाथजीने २०) मासिकपर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँमे कोई हाई मीलपर कई गाँवोंका एक इलाका चाँदपारके नामसे विख्यात या। पिडतजी इसी इलाकेके कारिन्दे नियत हुए।

## २

पिटत दुर्गानाथने चाँदपारके इलाकेमे पहुँन कर अपने निवासस्थानकी देवा, तो उन्होंने कुँवरसाहबके कथनको बिलकुल सत्य पाया। यथार्थमें रियातन्वी गोकरी सुरा-सम्पत्तिका घर है। गहनेके लिए सुन्दर अगला है किमों बहुमूल्य विद्योग विद्या हुआ था. सेगरी वीमेकी सीर, कई नौकर-चापर, वितमे ही चपरासी, सवारीने लिए एक सुन्दर टाँगन. सुरा और टाठ-बाटके सारे सामान उपस्थित। किन्तु इस प्रकारकी मजावट और निवामकी नामगी देराकर उन्हें उत्तनी प्रमणता न हुई। वर्गोकि इसी मधे हुए पंगलेके चारों ओर जिमानोंके होंचरे ने। कुमके घरोंमें भिद्योके वर्गनोंके मिना और सामान ही वया मा। बहाँके लंगोमें वह बगला कोटके नामसे रियात था। लक्ष्ये उत्ते मणकी हिंगे देगते। उसके प्रकृतरेवर पेर रमनेना उन्हें नाहम न पहला। इस स्वातको धीनमें हतना वहाँ एक्ष्येशुक्त हम्य उनने दिए शहरत हदय-विदारण था। हिमानोंने पह दमा थी कि मामने आते हुए धरार कोपते है। चपराणी लोग उनने एंगा बताव करने थे क्याओं साथ मी पैमा नहीं होगा है।

पहले ही दिन वर्ष भी विश्वानीने ये नित्तीको अनेक प्रकारणे यदार्थ भेटके रूपमें लगरियन विश्वे, विश्वे क्या ने क्या मीटा दिने की हैं है बहुत हो आर्थ्य दूका । विश्वेन प्रमध्य दूक, विश्वे स्वयानियोदा र १ द्यानी राजा । नुष्ट्रं सीर बहार विश्वकानों काले, रिन्तु योग्य गर्ये । श्वरीसीक प्रमीते

र्चैनरहाहय—आज कौड़ी कौड़ी चुकाकर यहाँसे उठने पाओगे। तुम लोग हमेसा इसी तरह दीला हवाला किया करते हो।

मल्का ( विनयके साथ )—हमारा पेट है, सरकारकी रोटियाँ हैं, हमको और क्या चाहिए १ जो कुछ उपज है यह सब सरकारहीकी है।

कुँनसाहबसे सल्काकी यह वानालता सही न गई। उन्हें इसपर कोध आ गया; राजा-रईस ठहरें। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी मुनाई और द्वां कोई है ! जरा इस बुट्टेका कान तो गरम करो, यह बहुत वट वट वर शतें परता है। उन्होंने तो कदानित धमकानेकी इन्छासे वहा, किन्तु न्यरासियोंकी आँखोंमें चाँदपार राटक रहा था। एक तेज न्यरासी निरिस्ताने लपक कर बूटेकी गर्दन पकड़ी और ऐसा धका दिया कि वेनाग जमीनपर जा गिरा। मल्काके दो जवान बेटे वहाँ चुपन्नाप खरे थे। वापकी ऐसी दशा देजकर उनका रक्त गर्म हो उठा। वे दोनों इापटे और मादिरसाँपर हट पड़े। धमाधम शब्द मुनाई पहने लगा। राँगाहबका पानी जतर गया, सापा अलग जा गिरा। अनकनके उक्ते टुकके हो गये। पिन्तु ज्वान चलती रही।

मल्काने देरा, वात विमङ गई। वह उठा और कादिरपुँको छुकावर अपने एक्कोंको गालियाँ देने एगा। जब लक्कोंने उसीको बाँठा, तर होक्कर हुँपरसाहबके चरणौरर गिर पड़ा। पर बात यथार्थने विगङ गई थी। वृद्धेके इस विनीत भावका कुछ प्रमाय न एका। कुँपरसाहबकी ऑस्पोंने गानी आगके अक्कारे निकल गई थे। वे वेरि—वेर्श्यान, ऑस्पोंक सामनेसे दूर हो जा। नहीं तो तेरा खून पी जाऊँगा।

पूढ़ेके दारीरमें रक्त को अब देता न नहा था किन्तू कुछ गमाँ अवश्य थी। रमझता था कि ये तुन्छ न्ताय करेंने, पान्तू यह पटवार मुनदर बीठा— सरकार, ब्रापेने आपने दरयांत्रपर वानी उत्तर गया और वितवर नरकार हमीनो होटते हैं। बुँबरखाहबने कहा—गुम्हारी एन्कृत दाओं पत्त उत्तरी है, अब उत्तरेनी।

े दोंनी राष्ट्री सरील कीरे--गण्यार वासना रायमा हिंगे कि विताली इंटरात रोगे हैं

क्रियर शहर (पिठका)—रचया पछि भेगे, यहते हेरीने कि न्यून इच्युत क्रियमी है।

बकाया लगानकी नालिश की जायगी, फसल नीलाम करा लूँगा। जब भून्वे मरेंगे तब सूझेगी। जो रुपया अब तक बस्ल हो चुका है. वह बीज और ऋणके खातेमें चढा लीजिए। आपको केवल यही गवाही देनी होगी कि यह रुपया मालगुजारीके सदमें नहीं कर्जके सदमे वसूल हुआ है। बस।

हुर्गानाथ चिन्तित हो गये। सोचने लगे कि क्या यहाँ भी उनी आयितका सामना करना पढ़ेगा जिससे बचने के लिए इतने सोच विचारके वाद, इस सान्ति-उदीरको ग्रहण किया थाँ १ क्या जान-बृहाकर इन गरीबोंकी गर्दनपर छुरी फेल, इसलिए कि मेरी नौकरी वनी रहे १ नहीं यह मुहामे न होगा। बीले—क्या मेरी शहादत बिना काम न चलेगा १

कुँगरसाहव (क्रोधमे) — क्या इतना कहनेमे भी आपको कोई उस है? दुर्गानाथ (दुविधामें पड़े हुए) — जी, यों तो मैंने आपका नमक नगया है। आपकी प्रत्येक आणाका पालन करना मुझे उचित है, किन्तु न्यायालय में मैंने गवाही कभी नहीं दी है। सम्भन है कि यह कार्य्य मुझसे न हो नके। अतः मुझे तो क्षमा ही कर दिया जाय।

र्डुंबरसाहब ( शासनके उनसे )—यह बाम आपको करना पट्टेगा, हर्सम 'हॉन्नहीं'की आवश्यकता नहीं। आग आपने लगाई है, बुझावेगा कीन ! दुर्मानाय ( हदताके साथ )—में श्रठ कदापि नहीं योच सम्ता, और न इस प्रकार शहादत दे मकता है।

कुँवर साइव (कोमल शन्दों में )—कुपानिधान, पर घट नहीं है। मैंने खठका त्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं करता कि आप नपवेश वहन होना अस्तीकार कर दीजिए। जब दासानी मेरे पत्यों हैं, तो की अधिकार है कि नाहि स्पर्या पत्मके मदमें पहण करें ना भागा अधिके अधिकार है कि नाहि स्पर्या पत्मके मदमें पहण करें ना भागा अधिके मदमें। विशेष इतनीनी बातको आप हाठ सन्दात हैं तो अध्यति अस्तर देखा नहीं। ऐसी सवाई के जिस सन्दान स्थाप कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या है। अभी अधिके बाद विशेष कार्या है हैं। इस सेवक सम्यादिक पत्म कार्या है और और होनाहार पृथ्य है। अनी आपने सम्यादिक कार्या है और बाद कार्या है अभी कार्या कार्या है और बाद कार्या है अभी कार्या है। अनी कार्या कार



, ta

कादिरलाँने रोकर अपने सिरकी चोट दिखाई। सबके पीछे पडित दुर्गाना-पनी पुकार हुई। उन्हींके नयानपर निपटारा होना था। वकील साहवने उन्हें पून तोतेकी भाँति पढा रक्ता था, किन्तु उनके मुखसे पहला नाक्य निक्ता ही था कि माजिस्ट्रेटने उनकी ओर तीम दृष्टिसे देखा। वकील साहव बगर्टे झाँकने लगे। सुख्तार-आमने उनकी ओर घूर कर देखा। अहलमद देशकार आदि सबके सब उनकी ओर आश्चर्यकी दृष्टिसे देखने लगे।

न्यायाधीशने तीव स्वरमें कहा—तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेटके सामने

दुर्गानाथ ( दृदतापूर्वक ) - जी हाँ, मली भाँति जानता हूँ।

न्याया - तुम्हारे ऊपर असत्य भाषणका अभियोग लगाया जा सकता है।

दुर्गानाथ-अवस्य यदि मेरा कथन झूठा हो।

वकीलने कहा—जान पड़ता है किसानों के दूध, घी और भेंट आदिने यह भाषा-पलट कर दी है और न्यायाधीशकी ओर सार्थक दृष्टिसे देखा।

दुर्गानाथ—आपको इन वस्तुओंका अधिक तजस्या होगा। मुरो तो अपनी रुखी रोटियाँ ही अधिक प्यारी हैं।

न्यायाधीश—तो इन आसामियोंने सब रुपया थेवाय कर दिया है ! दुर्गानाथ—जी हाँ, इनके जिम्मे लगानकी एक कौदी मी याकी नर्री है।

न्यायाधीश—रसीदें क्यों नहीं दी १ दुर्गानाथ—मेरे मालिककी आजा ।

## Ę

मितिरहेटने नाल्सि दिसमित वर दी। कुँवरमाहबको दर्जी ही इम पराटम्स राज्य मिली, उनके कोरकी माना सीमामे बाहर हो गई। उन्होंने । शित दुर्गानायको सेनसे कुनावय करे—नमकहरान, निमानपाती, पुट। ने उसका किनमा सादर किया, किया कुनेकी पूँछ नहीं गीर्थ हो महनी वे उसका किनमा सादर किया, किया कुनेकी पूँछ नहीं गीर्थ हो महनी वे अन्यों विश्वावयात वर ही गया। यह शास्त्री हुन्यों कीर बाग्नुपत्र गुप्त । अन्यों की इम स्वाद सामको द्वेतियों कीर बाग्नुपत्र गुप्त व स्वाद हुन्य कीर बाग्नुपत्र गुप्त व सात्र हुन्य । असे का स्वाद हुन्य । असे का उन्हों कीर बाग्नुपत्र निमान कर हुन्य कीर का सामको हुन्य सामको हुन्य सामको स

भुवासाहबना रेनदेन दिशेष अधिक मा । बीउवार बहु : यहा हरायुत

है कि हमारा हिसाब-किताव देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले, बताया जाय। हम एक एक कोड़ी चुका देंगे, तब पानी पीवेंगे।

वुँवरसाह्य सन्न हो सये। इन्हीं रुपयोंके लिए कई बार खेत कटवाने पड़े ये। कितनी बार घरोंमें आग लगवाई। अनेक बार मार-पीट की। कैसे कैसे दंड दिये। और आज ये सब आपसे आप सारा हिसाब-किताब साफ करने थाये हैं। यह क्या जाद है।

मुख्तारआम साहबने कागजात खोले और आसामियोंने अपनी अपनी पेटिनियाँ। जिसके जिम्मे जितना निकला, बे-कान पूछ हिलाये उतना द्रव्य समने रख दिया। देखते देखते सामने रुपयोंका हेर लग गया। छह सौ रुपया यातकी वातमें वस्ल हो गया। किसीके जिम्मे कुछ बाकी न रहा। बह सत्यता और न्यायकी विजय थी। कठोरता और निदंयतासे जो काम कभी न हुआ वह धर्म और न्यायने पूरा कर दिखाया।

जयसे ये लोग मुकद्मा जीत कर आये तभीन उनको क्ष्मा जुकानेकी धुन करार थी। पंडितजीको वे यथार्थमें देवता समझते थे। क्ष्या जुका देनेके लिए उनकी विशेष आशा थी। किसीने बैल, किसीने गहने यन्षक रनरो। यह सब कुछ सहन किया, परन्तु पिडतजीकी यात न टाली। कुँवरसाएकके मनमें पंडितजीके प्रति जो हुरे विचार थे वे सब मिट गये। उन्होंने सदाधे मजमें पंडितजीके प्रति जो हुरे विचार थे वे सब मिट गये। उन्होंने सदाधे मजमें पंडितजीके प्रति जो हुरे विचार थे वे सब मिट गये। उन्होंने सदाधे मजोरतासे काम लेना सीरा। था। उन्हीं नियमों र वे चलते थे। न्याय तथा सत्यतापर उनका विकास न था। विन्तु आज उन्हें मत्यध देश पद्मा कि सत्यता और कोमहत्तामें बहुत बढ़ी हास्ति है।

ये आसाभी मेरे हागसे निरल गये ने 1 में इनका क्या विगाह सकता या रे अवस्य यह पण्डिन सक्या और धर्मात्मा पुरुष था । उसमें दूरदर्शिता न हो, काल-ज्ञान न हो, किन्द्र इनमें कोई सन्देह नहीं कि यह निष्ट्र और सबा पुरुष था ।

4

केमी ही सन्ती वन्तु बची न हो, गव तर हमरी उसकी आवश्यास सही होती तम एक हमानी हिम्में उत्तरा कीत्य नहीं होता हसी हूब ही किसी सनम अधरियोंके योग विष्णार्थी है। हुँ मन्यदेश बाद हम निष्टुर बहुएकों दिना रह गरी रामाया । आवश्याप्त हों इस क्यों



ऑफ् वार्ड्सके सुपुर्द फरूँ तो वहाँ भी ये ही सब आपत्तियाँ। कोई इधर दवायेगा कोई उधर। अनाथ बालकको कौन पूछेगा ! हाय, भैने आदमी नहीं पिहचाना। मुझे हीरा मिल गया था, भैने उसे ठीकरा समझा। कैसा सचा, कैसा बीर, हटप्रतिक पुरुप था। यदि वह कहीं मिल जावे तो इस अनाथ बालकके दिन फिर जायँ। उसके हृदयमें करणा है, दया है। वह एक अनाथ बालकपर तरस सायगा। हा! क्या मुझे उसके दर्शन मिलेंगे। भैं उस देवताके चरण धोकर माथेपर चढाता। ऑसुओंसे उसके चरण धोता। वही यदि हाथ लगाये तो यह मेरी ह्यती नाव पार लगे।

٩

ठाकुर साह्यकी दशा दिनपर दिन विगक्ती गई। अय अन्तानल आ पहुँचा। उन्हें पंडित दुर्गानाथकी रट लगी हुई थी। परेक्ता मुँह देखते और कलेजेते एक आह निकल जाती। यार बार पछताते और हाथ मलते। हाय । उस देवताको कहाँ पाऊँ । जो कीई उनके दर्शन करा थे, आधी जायदाद उसके न्योछावर कर दूँ।—धारे पंछित! मेरे अपराध क्षमा करो। मैं अन्या था, अशान था। अब मेरी बाँह पक्को। मुझे दूवनेते बचाओ। इस अनाय बालकपर तरस राओ।

हितायाँ और सम्बन्धियों ता सन्द्र सामने एका था। दुँगर साहबने जनकी और अधवाली ऑस्तोंसे देसा। एवा हितीयी कहीं देस न पक्षा । मक्के चेहरेपर स्वार्धकी हाहक भी। निराधासे ऑप्ते नूँद भी। उनकी स्वी फूट फूट कर रो रही थी। निदान उमे हजा त्यागनी पदी। वर रोती हुई पाम जाकर बोटी—प्राणनाथ. मुझे और इस अमहार बाज्यको कि ग्यर छोड़े जाते हो !

बुँचरसाहबने धीरेते गहा-धीटत वृगानायपर । वे जन्द्र आरेंगे । उनते कह देना कि गैंने सब इस उनके मेट कर दिया । यह मन्तिन वरीदर है 1-5 र



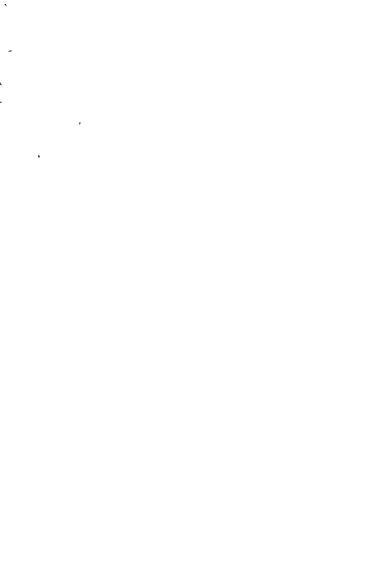

